Printed by Apurva Krishna Bose, at the Indian Press, Allahabad.

### विषय-सूर्चा ।

### विषय

गाउ

### परिवर्त्तन प्रकरगा ।

घ्रध्याय ३२—परिवर्त्तन क्वालिक हिन्दी १०७३ घ्रध्याय ३२—हिजदेव-क्वाल

हिजदेच—शंकर—देवकाष्टिजिहा—गणेशमसाद—
नयीन—फालिम—गिरिधरदास—पजनेस—सेवक—
म॰ ग्धुराजिहा—सरदार—राजा शिवप्रसाद—
गुलाधितंह—धावा रधुनाधदास—लेशराज—
लिलत किशारी—ग्रन्य कवि गण।

१०८१

### अध्याय ३४---दयानन्द-काल

महर्षि दयानन्द—राजा लक्ष्मणसिंह—शंकरसहाय— गदाधर भट्ट—धेाध—लिछराम—बलदेव—लखनेस— दार्नली—बालकृष्ण भट्ट—व्रज—ग्रन्य कवि गण। ११७२

# वर्त्तमान प्रकरमा ।

पृष्ठ

## श्रध्याय ३५—वर्त्तसान हिन्दी

१२२५

# म्रध्याय ३६--पूर्व्व हरिश्चन्द्र-काल

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र—जगमेहिनसिंह—श्रीनिवासदास— रिक्षकेश—लिति—सहज राम—हनुसान—गोविन्द— मुंशीराम—शिवसिंह सेंगर—अन्य कवि गगा। १२४७

### त्रध्याय ३७---- उत्तर हरिश्चन्द्र-काल

भीमसेन—पिनकाट—ग्रस्विकाद्त्त व्याख—बद्री
नारायण चौधरी—भुवनेश—ग्रियसेन—द्विजराज—
सुधाकर—प्रतापनारायण मिश्र—शिवनन्द्रनसहाय—
सीताराम—महावीरप्रसाद द्विवेदी—ज्वालाप्रसाद
मिश्र—मदनमेहिन मालवीय—ब्जराज—गोपालराम—
श्रीधर पाठक—गौरीशङ्कर हीराचन्द्र ग्रोका—विशाल—
ग्रन्थ कवि गण।

## **त्रध्याय ३८—पूर्व्व गद्य-काल**

दीन—लजाराम महता—देवीप्रसाद पूर्णे—ग्रीव्स— राधाकृष्ण दास—बलदेवप्रसाद मिश्र—देवकीवन्दन स्नत्री—ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय—किशोरीलाल— गदाधरसिंह—मुरारि दान—वजनन्दनसहाय—

| मंगमनार् अतितेती-भगवान दीन-स्यामनुस्र<br>स्वतं नवान विदेशी-अन्य कवि गण। | १३७६ |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| भ्रथाय ३६ — उत्तर गचनाल.                                                |      |
| रूप मारागम परि-भुवतेश्वर विश-तुन्देला वाला-                             |      |
| नम्पदेवअन्य कवि गगपर्नामन पन्य सेनक।                                    | १४५४ |
| परिशिष्ट—ऋविनासावर्ला                                                   | १५२२ |
| परिशिष्ट २—हिन्ही के मुख्य ग्रन्थ                                       | १५८१ |
| परिशिष्ट ३—गृहिपत्र                                                     | १५९१ |

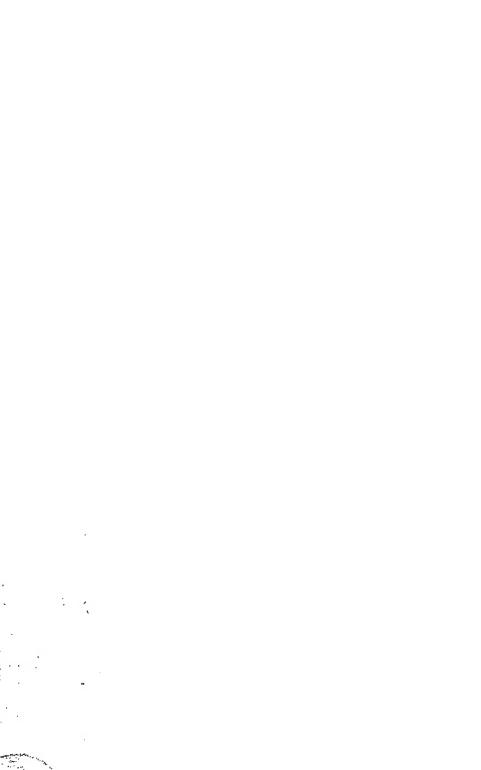

# परिवर्त्तन-प्रकरता ।

( 560, --- 30, 510)

## वत्तीसवाँ ग्रध्याय ।

# परिवर्त्तन-कालिक हिन्दी ।

गें ना शेह माध्यमिक काल ही में हिन्ही भाषा परिपक है।

घुकी थी, पर अलंहान काल में उसे हमारे कविजनों ने प्राभूपणों

से मुक्तिज कर ऐसी मनमाहिनी बना दी. कि उसमें किसी

प्रकार की कमी न रह गई, बरन् यों कहना चाहिए कि उसको कोमल

काल में भूपणों की ऐसी भरमार मच गई कि उसके कोमल

फलेवर पर उनका बीम प्रायः असहा प्रतीत होने लगा। हम

स्वीकार करते हैं कि कोई शशिबदनी चाहे जितनी स्वरूपवती हो,

पर कुछ ग्राभूपण पिन्हा हैने से उसकी शोभा बढ़ जाती है।

फिर भी कहना ही पड़ता है कि जैसे ग्रंग-प्रत्यंगों को ग्रामरणों से

ग्राच्छादित कर देने से कुछ ग्रामीणता एवं भहापन बोध होने

लगता है, उसी प्रकार कविता को भी विशेष रूप से अलंहत

करने पर उसकी नैसर्गिक सुधराई में बहा लग जाना स्वाभाविक

ही है। ग्रन्थ भाषाग्रों में प्रायः माध्यमिक काल के पीछेही परिचर्तन

समय त्राजाता ग्रीर कुछही दिनों के बाद उनकी वर्तमान दशा का वर्णन होने लगता है, पर हिन्दी में यह विलक्षण विशेषता है कि माध्यमिक ग्रीर परिवर्तन काल के बीच में दो शताब्दियां से भी कुछ अधिक समय तक हमारे कविजन भाषा को अलंकृत करने ही में लगें रहे। इसका परिणाम यह अवश्य हुआ कि हिन्दी जैसी मधुर पवं अलंकारयुक्त दूसरी भाषा का दूँ दृना कठिन है ग्रीर इस ग्रंग की प्रौढ़ता हमारी भाषा में प्रायः एक दम ग्रहितीय ग्रीर अभूतपूर्व है, तें। भी भानना ही पड़ेगा कि कम से कम उत्तरालंकत काल में इस ग्रंग की पूर्ति में ग्रावश्यकता से कहीं विशेष श्रम कर डाला गया। इसके अतिरिक्त उस समय कवियां का झुकाव श्टंगार रस की ग्रेगर इतना ग्रंधिक रहा कि उनमें से ग्रंधिकांश-का रुक्षान दूसरे विषयों पर न हो सका । हमारी समक्ष में पूर्वालं-कृत काल तक हिन्दी की जितने आधूषण पिन्हाये जा चुके थे उन पर यदि हमारे कविजन संताष कर छेते ग्रीर श्रंगार रस को छोड़ . उपकारी बातों का डिचत समादर करते, ते। ग्राज दिन हमें ग्रपने भाषाभंडार में नूतन विषयें। की न्यूनता पर शोक न प्रकट करना पड़ता। सरण रखना चाहिए कि उत्तरालंकृत काल में, जब कि हमारे यहाँ छोग भाषा को बाह्याडस्वरों से ही सुसज्जित करने में विशेष रूप से बद्धपरिकर थे, अन्य देशी भाषायेँ श्रीर ही छटा दिखलाने लगी थीं। बँगला में भी हमारे पूर्वालंकत काल पवं उत्तरालंकत काल के विशेषांश में भाषा अलंकत रही, परन्तु वहाँ संवत् १८७५ में ही सिरामपुर के पादरियों द्वारा एक समाचारपत्र निकला ग्रीर इसी समय से गद्य का प्रचार बढ़ने लगा । संवत् १८८५ के लग-

भग मृत्येत्रय नामक लेखक ने धंगता का प्रकेथचित्रका नामक प्रथम गरा-प्रस्थ दिया। इसी कथि ने पुरुष्परीक्षा नामक एक हितीय गड एन्य रचा। इसी समय ईंखरचन्ह गुप्त ने संवाद-प्रभाकर नामक एक उत्हार पत्र निकाला धीर राजा रामगाहन राय ने न्यायपिती लेखनी संसंसार के पवित्र किया। ईवर-घन्द्र विवासांगर धीर यक्षयहुमान्द्रश बंगाळी गव के मूल्य उजायक हो नवं है। इनका रचना-फाल १९१० के लगभग था। इन्होंने बहुत ही छल्छछ गरान्यस्य रचे भार इनके समय से प्रायः सभी विपये में धेंगला भाषा ने धहुत अन्ही उन्नति की। इसी समय के बंकिमचन्द्र चंटजी, मधुक्दनदत्त धार दीनवन्धु घड़े भारी हेलक धार कवि थे। रमेशचन्द्रदत्त ने भी अब्छे ब्रत्थ रचे। प्राज फल रवोन्द्रनाथ हैगार बहुत बढ़े फवि हैं, भीर उनके भाई द्विजेन्द्रनाथ तथा यतीन्द्रनाथ परमात्हप्ट गणलेखक तथा नाटकरचिता हैं। घँगला ने वर्त्तमान उन्नत विषयों में बड़ी प्रच्छी उन्नति कर ही है। गुजराती एवं मराटी भाषा भी उन्नत दशा में है। बस्तु।

चन्द्र के समय से उन्नति करते करते इतने दिनों में हिन्दी ने वह उत्कर्ष प्राप्त कर लिया था कि जिसके सहारे अन्य भाषाओं की अपेक्षा उसके काव्यांग इतने हदतर हैं कि प्रायः उन सभों की इसके सामने सिर झुकाना पड़ता है, पर नवीन उपयोगी विषयों की अब तक कुछ भी संतेषदायक उन्नति नहीं हो पाई थी। इस परिवर्तनकाल में अनेक लेखकों का ध्यान इस ग्रोर आकर्षित हुआ ग्रीर विविध विषयों पर लेखनी चंचल करने की प्रथा पड़ने

लगी। येां ता आज दिन तक अन्य भाषायों को देखते हिन्दी में इस विभाग की न्यूनता अगत्या स्वीकार करनी ही पड़ती है, पर जा प्रथा परिवर्तन काल के कतिपय विचारशील हिन्दीहितैषियां ने चलाई उस पर क्रमशः उन्नति होती ही ग्राई है। उत्तरालंकृत ं काल में कथापासंगिक प्रन्थों के लिखने की रीति प्रायः जैसी की तैसी ज़ेारें। पर रही थी, पर परिवर्तनकाल में उसका कुछ हास हो। चला । श्रंगार रस एवं रीतिग्रन्थों का प्राधान्य भी ग्रब घटने लगा, पर उसीके साथ काच्योत्कर्ष में भी विशेष न्यूनता ्या गई ग्रीर ठाकुर, दूलह, सूदन, बोधा, रामचन्द्र, सीतल, थान, वेनीप्रचीन ग्रीर परताप के जोड़ वाले प्रायः कोई भी कवि इस परिवर्तनकाल में दृष्टिगाचर नहीं होते। इतना ही नहीं, बरन् यों कहना चाहिए कि लेखराज, लिलतिकशोरी, पजनेस, ग्रादि को छोड़ प्रायः कोई भी वास्तव में बढ़िया कवि इस समय में न हुआ। इसी के साथ इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यह परिवर्तनकाल केवल ३६ वर्ष का है ग्रीर उत्तरालंकतकाल प्रायः एक सा वर्ष पर विस्तृत है। भक्तिपक्ष की कविता प्रोढ़ माध्यमिक काल में पूरे ज़ोरें। पर थी ग्रीर तत्पश्चात् उसमें कमी हो चली। पूर्वालंकत समय की अपेक्षा उत्तरालंकत काल में उसने फिर कुछ कुछ उन्नति की, पर परिवर्तनकाल में सिवा रघुराजसिंहजी, लेखराज ग्रीर ललित-महाराजा किशोरी के ग्रीर किसी भी नामी किव ने उसकी ग्रीर ध्यान न दिया। इस काल में लिलतिकशोरी (साह कुन्दनलालजी) ने उस ढंग की कविता की, जो प्रायः तीन सै। वर्ष पहले प्रचलित

थीं। पीर-पाल बन बन का हा गया भार गता लिखने की प्रधा पहले पहल होते हैं। साथ नालाँ। टीका लिखने की रिति नव को पहले प्रिक्त प्रहाराणा कुरमवार्ण में नलाई थी थीर उनके बहुन दिनों पीछ बनेशन काल में इस पर कतिपय लोगों ने स्थान दिया था। एए के थीर स्राति मिल में वितारी-सतताई पर अनेक प्रकार से टीकार्य की, पर अब तब दी चार की छोड़ किसी प्रसार भाषाकिय की उत्तर की छाड़ किसी प्रसार भाषाकिय की उत्तर टीकाकार की मार की प्रात्त नहीं प्राप्त हुआ था। इस परिवर्तन-काल में सरदार कि से छूर, के प्राय खादि अन्य नामी पर्वियंतन-काल में सरदार कि से छूर, के प्राय खादि अन्य नामी पर्वियंति के उत्तमी सम प्रन्थों पर भी टीका- ये बनाई थीर अन्य अनेव लेखां ने मी टीका था पर अम दिया।

एस फाल में सब से बड़ा परिवर्तन यह हुपा कि हिन्दीसाहित्य से चार पांच से। वर्ष के बाद ब्रजभापा धीर पद्य विभाग
का प्राधिपत्य हटने लगा। जहाँ तक हम की विदित है, सब से पहले
भूपित धीर सारंगधर ने संवत् १३५० के लगभग ब्रजभापा का
हिन्दी कविता में प्रयोग किया। प्रायः तीस वर्ष पीछे अमीर
गुस्तरे। ने भी इसे अपनाया, पर वे पहले पहल खड़ी वाली में
भी कविता करते थे। १४५० के श्रासपास नारायण देव ने ब्रजभापा ही में हिर्ध्यन्द्रपुराण नामक श्रन्थ रचा धीर १४८० में
नामदेव ने उसमें अनेक श्रन्थ निर्माण किये। इनके पश्चात् चरणदास धीर बल्लभाचार्य जी ने ब्रजभापा को ही प्रधानता दी और
तदनन्तर सुरदास धीर अप्रलाप के अन्य कविश्वरों ने उसका सिक्का
हमारी भाषा पर माने। अटल करिद्या। अवश्यही बीच बीच में
कोई कोई लेखक श्रवधी, खड़ी बोली, धीर अन्य प्रकार की

भाषार्श्वी में कविता करते रहे श्रीर स्वयं गास्वामी तुलसीदासजी ने अपनी अधिकांश रचनाओं में अवधी भाषा को ही विशेष आदर दिया, ते। भी प्रायः ९० सेकड़े कविजन बराबर वजभाषा ही से अनुरक्त रहे। उत्तरालंकृत काल में लल्लू लाल ने प्रेमसागर की रचना व्रजभाषामिश्रित बड़ीवाली में की, पर उसमें भी उन्होंने छन्द ज्ञजभाषा ही के एक्खे। परिवर्तनकाल में गणेशप्रसाद, राजा ेशिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह, स्वामी द्यानन्द, बालकृष्ण भष्ट ग्रादि महानुभावाँ के प्रयत्न से लोगों को समक्ष पड़ने लगा कि हिन्दी गद्य एवं पद्य तक में यह आवश्यकताः नहीं कि व्रजभाषा का ही सहारा लिया जाय। पद्य में ते। कुछ कुछ ग्राज दिन तक वजभाषा का प्रभुत्व कई अंशों में वर्तमान है श्रीर सभी कुछ समय तक हमारे कविजन इसकी समता छोड़ते नहीं दिखाई पड़ते, पर गद्य में इसी परिवर्तन-काल से खड़ी बोली का पूर्ण प्रभुत्व जम गया ग्रीर पद्य में भी उसका ग्रादर होने लगा है।

अँगरेज़ी साम्राज्य खापित होने से जहाँ देश को ग्रन्य ग्रनेक काभ हुए वहाँ साहित्य ही कैसे विमुख रह जाता ! जीवन-होड़ के प्रादुर्भाव से ही उन्नति का सुविशाल द्वार खुला करता है। जब तक किसी को बिना हाथ पैर डुलाये कुछ मिलता जाता है तब तक विशेष उन्नति की ग्रोर उस का चित्त नहीं ग्राकर्षित होता, पर जब मनुष्य देखता है कि अब ता बिना परिश्रम के काम नहीं चलता और आलसी बने रहने से अन्य उन्नत पुरुषों के सामने उसे नित्य प्रति नीचे ही खिसकना पड़ेगा, तभी उसमें उन्नति के विचार जागृत होते हैं ग्रीर जातीय एवं व्यक्तिगत होड़ में उसे कमशः सफलता प्राप्त होने लगती है। जब हम लोगों में अँगरेज़ी राज्य खापित होने पर अन्य प्रकार के उन्नत विचार आने लगे, तभी अपनी भाषा की उपयोगी उन्नति की इच्छा भी अंकुरित हुई। बस, भाषा में परिवर्तन काल उपस्थित हो जाने का यही पक प्रधान कारण था।

इस समय में महाराजा मानसिंह, शंकर दरियावादी, नवीन, पजनेस, सेवक, लेखराज, लिलतिकशोरी, गदाधर भट्ट, श्रीध, लिखराम, वलदेव प्रभृति प्राचीन प्रथा के सत्कवियों में हुए, तथा उमादास, निहाल जीवनलाल, सूरजमल, माधव, कासिम, गिरि-धर दास, प्रतापकुँ अरि, महाराजा रघुराजिसंह, रास्भुनाथ मिश्र, ग्रार रघुनाथदास रामसनेही ने कथाप्रासंगिक कविता की। लिलतिकशोरी जी ने एक वार सारकाल की छटा फिर से दिखला दी, श्रीर कृतिम ने अपने हंस जवाहिर में जायसी के पैरों पर पैर रखना चाहा, पर कासिम की रचना ताहरा प्राशंसनीय नहीं है। महा-राजा रघुराजसिंह जी ने अनेक विषयों पर अनेक भारी प्रन्थ निर्माण करके हिन्दी का अच्छा उपकार किया। स्वामी काष्ठजिह्ना, वावा रघुनाथदास ग्रीर महंत सीतारामशर्ण इस समय के उन महात्माओं में हैं, जिन्होंने हिन्दी की अपनी लेखनी द्वारा पुनीत किया। कृष्णानन्द व्यास ने एक संग्रहग्रन्थ वनाया। गणेराप्रसाद फ़र ज़ावादी के खड़ी वाली वाले पद ग्रीर लागनियाँ प्रसिद्ध हैं ग्रीर उनका एतद्देश में अच्छा प्रचार है। टीकाकारों में सरदार ग्रीर गुलावसिंह का श्रम विशेषतया प्रशंसनीय है। यह दोनां महा-शय कवि भी अच्छे थे। राजाशिवप्रसादः सितारेहिन्दः, महर्षि दया-

नन्द सरस्वती, डाकुर रुडाल्फ हार्नली, नवीनचन्द्रराय, ग्रीर बालकृष्ण भद्द नवीन प्रकार के लेखकों में हैं ग्रीर सच पूछिए ता विशेषतया ऐसे ही महानुभावों के श्रम का यह फल हुआ कि हिन्दी में प्राचीन अलंकतकाल दूर होकर परिवर्तन होते होते वर्तमान उन्नति का समय हम छोगों के। नसीब हुआ।

राजा शिवप्रसाद का हिन्दी पर यह ऋण सदा बना रहेगा कि यदि वह समुचित उद्योग न करते ते। सम्भव है कि शिक्षा-विभाग में हिन्दी बिलकुल स्थान ही न पाती ग्रीर कल की छोकरी उदू ही उत्तरीय भारत वर्ष की एक मात्र देशी भाषा बन वैठती। महर्षि द्यानन्द सरस्वती ने देश ग्रीर जाति का जा महान् उप-कार किया, उसे 'यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनेक भूलें। श्रीर पाखंडें। में फँसे हुए लोगें। को सीधा मार्ग दिखलों कर उन्होंने वह काम किया है जो अपने अपने समय में महात्मा गैातम बुद्ध, स्वामी शंकराचार्य, रामानन्द, कवीरदास, बाबा नानक, बहुभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु श्रीर राजा राममाहन राय हैार है। कर गये। हम ग्रायसमाजी नहीं हैं, ता भी हमारी समभा में ऐसा त्राता है कि हम लोगों का जो वास्तविक हित इस ऋषि के प्रयत्नों द्वारा हुआ ग्रीर होना सम्भव है, उतना उपरोक्त महात्माश्रों में से बहुतें। ने नहीं कर पाया। दयानन्दजी ने हिन्दी में सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादिभूमिका, इत्यादि अनुपम प्रन्थ साधु ग्रीर सरळ भाषा में लिख कर उसकी भारी सहायता की ग्रीर उनके द्वारा खापित आर्यसमाज से उसका दिनों दिन हित है। रहा है।

### तेंतीसवाँ ऋध्याय ।

द्विजदेव-काल।

(१८९०-१९१५)

(१७८३) महाराजा मानर्सिह, उपनाम द्विजदेव ।

ये महाराजा ग्रयोध्या-नरेश तथा ग्रवध-प्रदेशान्तर्गत ताल्लुक्ने-दारों की असोसियेशन (सभा) के सभापति थे। इनका स्वर्गवास संवत् १९३० में संभवतः पचास वर्ष की अवस्था में हुआ था। ये महाराय कवियां के कल्पवृक्ष थे। इनके आश्रय में बहुत से कवि रहते थे। इसी कारण बहुतेरे पर सन्तापी मनुष्यें। ने ड़ाड दिया था कि ये महाराज स्वयं किव न थे, वरन् लिछराम किव से वनवा कर अपने नाम से कविता प्रकाशित करते थे। यह वात सर्वथा ब्रह्मद्ध थी ग्रीर इससे ऐसी वातें उड़ामेवालों की क्षुद्रता प्रकट होती है। वास्तव में इनकी कविता के बराबर लिखराम का कोई भी ग्रन्थ या छन्द नहीं पहुँ चता है। ये महाराज शाकद्वीपी ब्राह्मण थे। अपने मरणकाल में ये अपने दाहित्र महामहोपाध्याय महाराजा सर प्रतापनारायणसिंह के० सी० आई० ई० उपनाम दुदुत्रा साहेब की अपना उत्तराधिकारी नियत कर गये थे। थोड़े दिन हुए महाराज दृढुआ साहेब ने 'रसकुसुमाकर' नामक एक मनारंजक सचित्र भाषा-साहित्य का संग्रह प्रकाशित किया। इसमें द्विजदेव जी के बहुत से छन्द हैं। इनके भतीजे भुवनेशजी ने लिखा है कि इन्होंने श्रृंगारबत्तीसी ग्रीर श्रृंगारलतिका नामक दो ग्रन्थ बनाये। इनका द्वितीय प्रन्थ हमारे पास वर्तमान है, जिसमें १०५

पृष्ठ हैं। ये महाराज व्रजभाषा में ही कविता करते थे। इनकी भाषा बड़ी लिलत ग्रीर कविता परम मने हर होती थी। इन्होंने अनुप्रास बहुत रक्खा है। इनका पर्ऋतु बहुत ही बिह्या बना है ग्रीर शेष श्रन्थ में श्रुगार रस के स्फुट छन्द हैं। इनकी कविता में बहुत से परमोत्तम छन्द हैं जिन के बराबर बड़े बड़े कवियों के ग्रातिरिक्त सधारण कवियों के छन्द नहीं पहुँ चते। इनके शेष छन्द भी बुरे नहीं हैं। हम इनकी पद्माकर की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण लीजिए:—

सोंधे समीरन को सरदार, मिलन्दन को मनसा फल दायक। किंसुक जालन को कलपटुम, मानिनी बालन हूँ को मनायक॥ कन्त इकन्त अनन्त कलीन को, दीनन के मन को सुखदायक। साँचे। मनोभव राज को साज, सु आवत आज इतै ऋतुनायक॥

चहिक चकार उठे सार किर भार उठे,
बालि ठार ठार उठे काकिल साहावने।
खिलि उठा एक बार किलका अपार,
हिलि हिलि उठे मास्त सुगन्ध सरसावने॥
पलक न लागी अनुरागी इन नैनन पै,
पलिट गये धां कबै तह मन भावने।
उमाँग अनन्द असुवान लाँ चहुँ धा लागे,
पूलि पूलि सुमन मरन्द बरसावने॥

इनका कविता-काल संवत् १९०६ के इधर उधर था। इनकी भाषा बहुत अच्छी थी। नाम—(१७८४) चन्द्र कवि संवत् १८९० के लगभग थे। कोई कोई इन्हें शाहजहाँगीर के समय का समभते हैं नाम—(१७८५) गेस्वामी गुलाललाल, बृन्दावनवासी, अनन्य सम्प्रदाय वाले।

प्रन्य—ग्रनन्यसभामगडल ।

कवीता-काल—संवत् १८९२।

विवरण—पहले पूजा इत्यादि का वर्णन किया। उसके पीछे साल भर के उत्सव कहे हैं। श्रन्थ ७०० इलेकों के बराबर है। यह हमने दरबार छतरपूर में देखा। काव्य इसका निम्न श्रेणी का है। समय जाँच से मिला है।

नाम—(१७८६) उमादास।

थ्रत्य—१ महाभारत भाषामाला (१८९४), २ कुरुक्षे त्रमाहातम्य (१८९४), ३ नवरत्न, ४ पंचरत्न, ५ पंचयज्ञ ।

कविता-काल—१८९४।

1

विवरण—महाराजा करणसिंह पटियालानरेश के यहाँ थे। इनकी कविता साधारण श्रेणी की है।

उदाहरण।

कृपाह के पारावार गुन जाके हैं ग्रपार, सुन्दर विहार मन हार है उदार है। जाके बल की निहार चीर ना घरें सँभार, ग्रारिन की नार वेग चढ़त पहार है॥ श्री गुरु गाविन्द सिंह सीढ़ वंस महा बाहु, बार बार सेवक की सदा रखवार है। नराकार निराकार निराधार ग्रसधार भू-उधार जगधार धर्म धार धार है॥ नाम—(१७८७) जीवनलाल ब्राह्मण नागर, बूँदी।

थ्रन्थ—१ ऊषाहरण, २ दुर्गाचरित्र, ३ भागवत-भाषा, ४ रामायण, ५ गंगाशतक, ६ अवतारमाला, ७ संहिता-भाष्य।

जन्मकाल—१८७० । रचनाकाल—१८९५ मृत्यु १९२६ ।

विवरण—ये संस्कृत, फ़ारसी, श्रीर भाषा के ग्रच्छे शाता थे। संवत् १८९८ में ये रावराजा वूँदी के प्रधान नियुक्त हुए, जिस पद का काम इन्होंने बड़ी येग्यता से किया। संवत् १९१४ के गृद्र में इन्होंने बहुत ग्रच्छा प्रबन्ध किया, जिस पर दरबार से इनका ताजीम हाथी, कटारी इत्यादि मिली। संवत् १९१९ में ग्रागरे में दरबार हुग्रा, जिसमें इन्हें जी० सी० यस० ग्राई० का ख़िताब मिला। संवत् १९२३ में दरबार में महारुद्रयाग हुग्रा, जिसका प्रबन्ध ग्रापने उत्तम किया। ग्राप दस्तकारी में भी बड़े चतुर थे। कविता भी ग्राप की सरस, तथा प्रशंसनीय होती थी। ग्राप की गणना तेष की श्रेणी में की जाती है।

#### उदाहरण।

बदन मयंक पै चकार है रहत नित, पंकज नयन देखि भैार छैा गया फिरै। ग्रधर सुधारस के चाखिवे की सुमनस, पूतरी है नैनन के तारन फया फिरे॥ ग्रंग ग्रंग गहन अनंग की सुभट होत,

वानि गान सुनि ठगे सृग हों ठये। फिरै। तेरे रूप भूप आगे पिय को अनूप मन,

धरि वह रूप वहुरूप सो भये। फिरे ॥ १॥ चन्द्र मिस जा को चन्द्रसेखर चढ़ावें सीस पट मिस धारे गिरा मूरित सवाव की। चन्दन के मिस चार चर्चत अगर मार,

रमामिस हरि हिय धारें सित ग्राब की ॥
भूप रामिसंह तेरी कीरति कला की कांति,
भाँति भाँति बढ़ें छिय किय के किताब की ।
मित्र सुखसंगकारी ग्राब माहताब की स्यों,
सत्रुमुख रंगहारी ताब ग्राफताब की ॥ २॥

### (१७८८) शंकर कवि।

ये महाशय कवि धनीराम के पुत्र और कवि खेवकराम के ज्येष्ट भ्राता, असनीनिवासी थे। आप बावू रामप्रसन्नसिंह रईस काशी के यहाँ रहे। इनका जन्मकाल निश्चित कप से विदित नहीं है, परन्तु सेवकराम के पूर्वज होने से अनुमान किया जा सकता है कि ये लगभग संवत् १८६९ में उत्पन्न हुए होंगे। इनके वंश इत्यादि का विशेष विवरण कि सेवकराम के वर्णन में द्रष्ट्य है। इनका कोई ग्रंथ हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ, परन्तु सेवकजी की जीवनी

से विदित होता है कि इन्होंने ग्रंथ भी बनाये हैं। यह समालेखना इनकी स्फुट कविता के ग्राधार पर लिखी गई है। इनकी रचना रसपूर्ण पवं भाषा प्रशांसनीय है। ये महाशय ताष कवि की भ्रेणी के हैं। उदाहरणस्वरूप तीन छन्द उद्धृत किये जाते हैं:—

> सोहत ग्रकास में ग्रानिन्द इंडु-रूप साजि संकर बखाने दीहदुति की धरत है। सीतल विमल गंग जल है महीतल मैं परम पुनीत पापपुञ्जनि दरत है॥ पैठि के पताल में रसाल सेस-रूप राजे कहाँ लों गनाऊँ यों समंत विहरत है। रावरा सुजस भूप रामपरसन सिंह ग्रोक ग्रोक तीनो लोक पावन करत है ॥१॥ कैधों तेज बाड़व की सेाहै धूम धार कैधेंा ं दीन्हीं उपहार बज्ज बासव प्रमान की। संकर बखाने डसे खल का भुग्रङ्गिनी सी देखी चारु कीरति निकेत या विधान की॥ कैथां तेरे वैरिन के बंस तारिवा का रन-सागर मैं सेतु मग सुर पुर जान की । राम परसन तेरे कर मैं कृपान कै फते की फरमान राखे सान हिन्दुत्रान की ॥२॥

> भत का फरमान राख लान हिन्दु ग्रान का ॥२॥ मंजु मलयाचल के पौन के प्रसंगन ते लाल लाल पहुच लतान लहके लगे।

पूले लगे कमल गुलाव आव वारे घने
संकर पराग भू अकास अहके लगे॥
वाले लगे कोकिल भनंत भोर डोले लगे
चेाप सो अमोले मकरंद चहके लगे।
नेका ना अटक चढ़ियो काम को कटक चाक
चारयो ओर चटक सुगंध महके लगे॥
विवरण—इनका कविता—काल १८९५ जान पड़ता है।

नाम—(१७८६) तिहाल।

ग्रन्थ—(१) महाभारत भाषा, (२) साहित्यशिरोमणि (१८९३), (३) सुनीतिपन्थप्रकाश (१८९६), (४) सुनीतिरलाकर (१९०२)।

रचना-काल--१८९६।

विवरण—ये राजा करमिसंह और नरेन्द्रसिंह (देानों) पिटयाळा-नरेश के यहाँ थे। हम इन्हें साधारण श्रेणी में रक्खेंगे।

#### उदारण।

जल बिनु सर जैसे, फल विनु तर जैसे,

सुत विनु घर जैसे, गुन विनु रूप है। सस्र विनु बीर जैसे, फर विनु तीर जैसे,

खाँड़ विनु खीर जैसे, दिन बिनु धूप है॥ दया विनु दान, गुन बिनु ज्यों कमान,

जैसे तान बिनु गान, जैसे नीर हीन कूप है। बुधि विनु नर जैसे, पंछी विनु पर जैसे, सेवा बिनु डर जैसे, नीति विनु भूप है॥

### (१७६०) देव कवि काष्ठ-जिह्ना बनारसी।

ये महाराज संस्कृत के बड़े भारी विद्वान् थे। आपने एक दफ़ें
गुरु से विवाद करके प्रायक्षितार्थ अपनी जीभ पर काष्ठ की स्रोल चढ़ा कर सदा की वेलिना वंद कर दिया। इन्होंने ये प्रन्थ बनाये:— विनयामृत, रामलगन रामायणपरिचर्या, वैराग्यप्रदीप और पदावली सात कांड (१८९७)। इनकी कविता विशेषतया भगवद्गिक के विषय पर होती थी। वह प्रशंसनीय है। इनकी गणना साधारण श्रेणी में की जाती है। महाराजा बनारस के यहाँ इनका बड़ा आदर होता था।

#### उदाहरणः—

जग मङ्गल सिय जू के पद हैं। (टेक)
जस तिरकोण यन्त्र मङ्गल के ग्रस तरवन के कद हैं॥
मलहि गलावहिँ ते तन मन के जिनकी ग्रटक विरद हैं।
मङ्गल हू के मङ्गल हिर जहँ सदा बसे ये हद हैं॥१॥

नाम—(१७६१) रत्नहरि। ग्रन्थ—सत्योपाख्यान, ग्रथीत् रामरहस्य का भाषा उत्था। रचना-काल—१८९९।

विवरण—साधारण श्रेणी। ग्रन्थ दोहा, चौपाइयों में है। कहीं कहीं ग्रीर छन्द भी हैं। इसमें ५२५ पृष्ठ हैं। यह ग्रन्थ हमने दरबारपुस्तकालय छतरपूर में देखा।

#### उदाहरण।

यह रामराय रहस्य दुरलभ परम प्रतिपादन किया।
श्रीराम करुना करि लहिय विन तासु नहिँ पावन वियो॥
श्रुतिसार सर्वसु सर्व सुकृत विपाक जिय जाना यही।
रघुवीर व्यास प्रसाद ते पाया कर्ह्यां तुम सें। सही॥
नाम—(१७६२) किशोरदास, पीताम्यरदास के शिष्य निंवाकी

सम्प्रदाय के।

ग्रन्थ—(१) निजमनसिद्धांतसार, (२) गगापतिमाहातम्य, (३) अध्यातम-रामायगा ।

रचनाकाल-१९००।

विवरण—प्रथम ग्रन्थ में भक्तों के विस्तारपूर्वक कथन, एवं मन के सिद्धांत वर्णित हैं। इस के तीन खंड ५५८ सफ़ा ,फूल्सकैप साइज़ के हैं। यह ग्रन्थ हमने दरबार छतरपूर में देखा है। काव्यलालित्य साधारण श्रेणी का है।

#### उदाहरण।

लिख दारा सब सार सुख परसत हँसत उदार।

मरकट जिमि निरतत हँसत सिकिलि उतारि उतारि॥

बढ़त अधिक ताते रस रीती, घटत जात गुरुजन पर प्रीती।
सीखत सुनत विषय की बातें, ऐंडत चलत निरिख निज गातें॥

बल दै बाँधत पाग विसाला, पँच रँग कुसुम गुच्छ उर माला।

हास करत पितु मातु ते अटत करत उतपात॥

धन दै करि निज बाम को, पितु जननी तिज आत॥

नाम—(१७६३) ऋष्णानन्दं व्यास, गोकुछ।

ग्रन्थ—रागसागरोद्भव रागकल्पद्रुमसंग्रह । रचना-काळ—१९०० ।

इन महाराज ने संवत् १९०० के लगभग रागसागरोद्भव नामक एक बृहत् प्रन्थ संप्रहीत कर के कलकत्ते में मुद्रित कराया था, जिसमें २०५ भक्त तथा कवियों के पद संगृहीत थे। इसमें बहुत से ऐसे कवियों के पद संगृहीत हैं कि जिनकी कविता अन्यत्र प्रायः नहीं मिलती। इस संग्रह से इतिहास साहित्य का भी बड़ा उपकार हुआ है। यदि यह संग्रह न हुआ होता तो शायद इतने सब कवियों के नामों का मिलना असम्भव था। इनकी कविता तै। प कि की श्रे थी की समभानी चाहिए।

#### उदाहरण।

सैनिन बिसरे बैनिन भार।

वैन कहत का सों, पिय हिय ते विहसत काहि किसोर। दुख मेंटत भेटत तुमको नहि चुंबन देत न थार॥

(१७६४) गगोशप्रसाद फ्रेंखाबादी।

ये महाराय जाति के कायस्थ थे ग्रीर फ़र्छ ख़ाबाद में हलवाई का व्यापार करते थे। ऐसा साधारण व्यापार करके भी इन्होंने कविता की ग्रीर ध्यान दिया। ये परमोत्तम रचना करने में समर्थ हुए। इन्होंने फ़िसानेचमन, बारहमासा, ऋतुवर्णन, शिस्तनस्व ग्रीर छन्दलावनी नामक प्रन्थ रचे हैं, जो प्रायः सब प्रकाशित हो चुके हैं ग्रीर सभी पुस्तक वेचनेवालों के यहाँ मिलते हैं। इनकी समस्त कविता बहुत करके पदें। में है ग्रेगर उसका विशे-पांश खड़ी बेाली की लिये हुए है। इनकी लावनियाँ इतनी प्रसिद्ध हैं कि उतने बड़े बड़े कवियों तक के काव्य नहीं हैं। उनमें ऋछैा-किक स्वाद, अनूठापन, पवं वल है। ऐसी सजीव कविता बड़े बड़े किव रचने में समर्थ नहीं हुए हैं। हमने इनके कई प्रन्थ देखे हैं, पर इस समय हमारे पास इनका फ़िसानेचमन मात्र है। इनकी रचना के हमने बड़े बड़े चमत्कारिक तथा उड़ते हुए पद देखे हैं, पर इस समय साधारण ही पद हमें उपलब्ध हैं। ग्रापके छन्द वहुत प्रचलित हैं, सो हमने उत्कृष्ट उदाहरण हूँ ढ़ने का श्रम नहीं किया। इनकी भाषा साधारण वेालचाल का लिये हुए बड़ी ज़ोरदार है। हम इनको पद्माकर किव की श्रेणी में रखते हैं। संवत् १९३० के लगभग तक ये विद्यमान थे। इनका कविता-काल संवत् १९०० से १९३० तक समभाना चाहिए। इनका हाल इनके मिलनेवालें। ने सराय मीरा में हमसे कहा था। उदाहरण—

> किया पिय किन साैतिन घर बास । विकल उन विन जिय बारह मास ॥

गरज त्राली असाढ़ आया। घटा ना ग्रम दुख दिखलाया॥ अबर हो बर विदेस छाया। कहीं बरसा कहिँ तरसाया॥१॥

जेाबन पर जिसके शम्से।क़मर वारी है।

हर गुल्शन में उस गुल की गुलज़ारी है॥ ज़ंजीर ज़ुल्फ़ जाना ने लटकाली है।

काली है फ़िदा जिस पर नागिन काली है ॥ अबरू कमान .कुदरत ने परकाली है। वह आँख आँखआहू ने भपकाली है॥ बदन सिस मदनभरी प्यारी। बदा की बाँकी ब्रजनारी॥ सीस धर गेरिस की गगरी। रूप रस जोबन की ब्रगरी॥ बजा छमछम पायल पगरी। गई ग्वालिनि गोकुल नगरी॥२॥

### (१७६५) नवीन।

ये महाशय नाभानरेश महाराजा देवेन्द्रसिंहजी के यहाँ थे। इन्होंने अपने की अजवासी कहा है परन्तु कुछ कुटुम्ब का कुछ भी हाल नहीं लिखा है। इन्होंने नाभानरेश के यहाँ गज, श्राम, एवं रुपया पैसा सभी कुछ पाया। इनका वहाँ पूरा सम्मान हुआ। इन्होंने महाराजा साहब की आज्ञा से भाषा-साहित्य के सुधासर, सरसरस, नेहनिदान और रंगतरंग नामक चार श्रन्थ बनाये। हमारे पास इनका तृतीय श्रन्थ है और उसी में उपरोक्त बातों का वर्णन है। यह रंगतरंग संवत् १८९९ में सबसे पीछे बना था।

नवीन किव ने इस ग्रन्थ में रसों का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रासों का बाहुल्य है। इस किव की किवताशैली पद्माकर से बहुत कुछ मिलती है ग्रीर उत्तमता में भी उसी किव के समान है। इस किव की रचना बहुत ही प्रशांसनीय है। हम इन्हें प्रभा-कर की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरणार्थ इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं।

> राजें गजराज ऐसे दाहन दराज दुति जिनकी गराज परें वैरी के तहलके। सुंडादंड मंडित जँजीर क्षकझारें गुन जीरन लैं तारें जे करेया मद जल के॥

श्रीमित नरिन्ध मालवेन्द्र देव इन्द्रसिंह तेरी पैारि पेखिये हजारन के हलके। मैाज के सिँगार बड़ी मैाज के सिँगार निज फीज के सिँगार जैतवार पर-दल के ॥१॥ सूरज के रथ के से पथ के चलैया चार न थके थिराहिँ थान चैाकरी भरत हैं। फाँदत ग्रलंगें जब बांधत छलंग जिन जीनन ते जाहिर जवाहिर भरत हैं ॥ मालवेन्द्र भूप की सवारी के ग्रन्प रूप गीन में दपेटि पानह की पकरत हैं। करि करि बाजी जिन्हें लाजे चपलाजी देखि तेरे तेज वाजी पर-वाजी सी करत हैं ॥२॥ चसक के चै।सर चमेलिन की चसकली गजरे गुलावन के गलते उमाह के। कदम तरीना तरे कंजलक झूमका की भालक कपालन पे बाजू जुही जाह के॥ वेनी बीच माधुरी गुही है बार बार तपै रंग पहिराये हैं बसन ग्रंग लाह के। बीन बीन कुसुमकलीन के नवीन सखी भूखन रचे हैं ब्रजभूषन की चाह के ॥३॥ (१७६६) रसरंग्।

ये महाशय लखनऊ के रहनेवाले थे। इनका समय संवत् १९०० के लगभग था। इनकी कविता सरस ग्रीर मनेहर है। इनका कोई ग्रन्थ हमने नहीं देखा है, परन्तु स्फुट छन्द देखने में श्राये हैं। इनकी रचनाश्रे णी साधारण कवियों में है। इन्हेंनि वज-भाषा में कविता की है ग्रीर वह सराहनीय है।

सुखमा के सिन्धु को सिँगार के समुन्दर ते मिथ के सहप सुधा सुखसें निकारे हैं। करि उपचारे तासों स्वच्छता उतारे तामैं सीरभ सोहाग श्री सी हास रस डारे हैं॥

कवि रसरंग ताको सत जो निसारे तासों राधिका बदन बेस विधि ने सँवारे हैं। बदन सँवारि बिधि धोयो हाथ जम्या रंग तासों भया चन्द, कर आरे भये तारे हैं॥

नाम—(१७६७) ब्रजनाथ बारहट, चारण, जयपुर।

रचना-स्फ्रट।

कविताकाल—१९००। मृत्यु—१९३४।

विवरण-ये जयपुरदरबार के किव महाराज रामसिंह के समय में थे। कविता इनकी साधारण श्रेणी की है। नीचे लिखा कवित्त इन्होंने महाराज तख़तसिंह जाेधपुर के मरने पर बनाया था।

**ब्राजु छिति छत्रिन की भानु सो बसत भया** बाजु पात पंछिन की पारिजात परिगा। त्राजु भान सिन्धु फूटा मंगन मरालन का ब्राजु **गु**न गाढ़ के। गरीस गंज गरिगे। ॥ श्राजु पंथ पुत्र की पताका दूटा विजैनाथ श्राजु है।स हरख हजारन की हरिगे। हाय हाय जग के ग्रभाग तखतेस राज

ग्राजु कलिकाल का कन्हेया क्च करिगा॥

नाम—(१७६८) बाबा रघुनाथ दास महंत अयोध्या, ब्राह्मण पाँड़े पॅतेपुर, ज़िला बारावंकी।

य्रन्थ—हरिनामसुभिरनी।

जन्मकाल—१८७३ । मरणकाल—१९३९ ।

कविताकाल-१९००।

विवरण—ये महाराज वड़े तपस्वी, भगवद्भक्त, महातमा हुए हैं। इनकी सिद्धता की वहुत सी जनश्रुतियाँ विख्यात हैं। ये सरयू जी के निकट छावनी में रहा करते थे। इन्होंने भक्तिसम्बन्धी उत्कृष्ट काव्य किया है जो साधारण श्रेणी का है।

उदाहरण।

मारा मारा कहे ते मुनीस ब्रह्मलीन भया
राम राम कहे ते न जानों कीन पद है।
जमन हराम कहाो राम जू को धाम पाया
प्रगट प्रभाव सब पेथिन में गइ है॥
कासिह मरत उपदेसत महेस जाहि
स्भिन परत ताहि माया माह मद है।
पेसह समुभि सीताराम नाम जो न भजै
जन रघुनाथ जाना तासों फोर हद है॥

### (१७६६) माधव रीवाँ-निवासी।

इन्होंने ग्रादिरामायण नामक ग्रन्थ संवत् १९०० के लगभग रीवां-नरेश महाराज विश्वनाथिसंह की ग्राज्ञानुसार बनाया। माधवजी ने ग्रपने की काशीराम का पुत्र ग्रीर गङ्गाप्रसाद का नाती कहा है। इनका ग्रन्थ छतरप्र में है। इसमें ३५९ बड़े पृष्ठ हैं। यह ग्रन्थ प्रा-पुराण के ग्राधार पर बना है। इसमें ब्रह्मा ग्रीर काकभुशंड का संवाद है। ग्रन्थ सुन्दर है। ये छत्र किव की श्रेणी में हैं।

#### उदाहरण।

अति सुन्दर नैन सुरंग रँगे मद झूमत नीके सनींद लसें। अँगिरात जम्हात श्री तारत गात दोऊ झुकि जात निहारि हसें। अरुभी नथ कुंडल मालनि मैं मुकता मनि फूलिन श्रीलि ससें। लघु ब्रह्मसुखी तिनकी दरसात लुभात जे प्रात के ध्यान रसें॥

## (१८००) कासिमशाह।

इन्होंने हंसजवाहिर प्रन्थ संवत् १९०० के लगभग बनाया। ग्राप दियाबाद, ज़िला बारहबंकी के निवासी थे। प्रन्थ की वन्दना जायसी-कृत पद्मावत की भाँति उठी है। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को इसकी ग्रपूर्ण प्रति खोज में प्राप्त हुई है, जिसमें फूल्सकैप ग्राकार के २०० पृष्ठ हैं। प्रन्थ दोहा चौपाइयों में कहा गया है, जिसमें रचना-चमत्कार मधुसुदनदास की श्रेणी का है। इसमें एक प्रेम-कहानी वर्णित है।

### (१८०१) जानकी चरण, उपनाम श्रिया सखी ।

इन्हें। ने 'श्री रामरत्नमंजरी' नामक ११५ पृष्ठों का एक श्रन्थ रचा, जो छतरपूर में है। इस में कई छन्द हैं, पर विशेषतया देहे हैं। इस में साधारण कविता में राम का वर्णन है। इनका कविताकाल जाँच से संवत् १९०० जान पड़ा। इन्होंने छुगलमंजरी श्रीर भगवानामृत-कादिम्यनी नामक दे। श्रन्थ श्रीर रचे थे, जो छतरपूर में हैं। इन में भी रामचन्द्र का ही रसात्मक वर्णन है।

#### उदाहरगा।

नाना विधि लीला लिलत गावत मधुरे रंग।
नृत्य करत सिंख सुन्दरी बाजत ताल मृदंग॥
चन्दन चरचे ग्रंग सब कुंकुम ग्रतर कपूर।
रिच सुमनन की माल वहु पहिराई भरपूर॥

### (१८०२) परमानन्द ।

इनके केवल दे। छन्द हमने देखे हैं। इनका कोई भी हाल हमें ज्ञात न हुआ। इनकी कविता और वेलिचाल अच्छो है। सुनते हैं कि इस नाम के दे। किव है। गये हैं, एक अजयगढ़ रियासत (वुन्देलखंड) के रहने वाले संवत् १९०० के आस पास हुए हैं और दूसरे पदमाकरवंशी दितया में संवत् १९३० में रहते थे। जो कवित्त हमने देखे हैं वे किस परमानन्द के हैं सो हम नहीं कह सकते। ये महाशय साधारण श्रेणी के किवयों में हैं।

छाई छिव ग्रमल जुन्हाई सी विछोनन पै तापर जुन्हाई जुदी दीपित रही डमंग। किव परमान द जुन्हाई अवलेकियत जहाँ तहाँ नील कंज पुंजन परे प्रसंग ॥ स्रोनजुही माल किथों माल मालती की पहिँ चानियत कैसे सनी पंकज सुगंध संग। आवत निहारी हैं। तिहारे सेज प्यारे पग धरत चुवोई परे गहब गुलाबी रंग ॥ १॥

### (१८०३) गिरिधरदास ।

सुप्रसिद्ध बाबू हरिश्चन्द्र के पिता काशीनिवासी बाबू गेापाल चन्द्रजी इस उपनाम से काव्य करते थे। कहीं कहीं इन्होंने ग्रपना नाम गिरिधारी एवं गिरिधारन भी रक्खा है। यह हिन्दी के अच्छे कवि थे। छोटे बड़े सब मिला कर इन्होंने चालीस प्रन्थ रचे हैं, जैसा कि हरिश्चन्द्रजी ने भी लिखा है, ''जिन श्री गिरिधर दास कवि रचे ग्रंथ चाळीस ।" इनके ग्रंथों में "जरासंधवध" प्रसिद्ध है । इन्हेंाने दशावतार, भारतीभूषण, बारहमास, षटऋतु एवं ग्रान्य ग्रानेक विषयों पर ग्रन्थ निर्माण किये हैं। इनकी कविता सरस ग्रीर अच्छी होती थी। इन्हें यमक का बहुत ज्यादा शौक था, जिस से कभी कभी पद्माकरजी की भाँति ग्रपने भाव तक विगाड़ देने, पवं भरती पदें। के रखने में भी कोई संकोच न होता था। इनका समय संवत् १९०० के लगभग था। इनका देहान्त २६ या २७ वर्ष की ही अवस्था में हो गया। ये काशी के प्रतिष्ठित रईसों में से थे। हम इन्हें तेष की श्रेणी का कवि मानते हैं।

#### उदाहरण।

ग्रानन की उपमा जा ग्रानन की चाहै, तड़ ग्रान न मिलेगी चतुरानन विचारे की। कुसुमकमान के कमान की ग्रमान गया,

करि अनुमान भोंद्द रूप अति प्यारे के।॥ गिरिधरदास दोऊ देखि नैन बारिजात,

वारिजात वारिजात मान सर घारे की। राधिका की रूप देखि रित की लजात रूप,

जातरूप जातरूप जातरूप वारे को ॥ १॥ लाल गुलाल समेत अरी जब सों यह अम्बर श्रोर उठी है। देखत हैं तब सों तितहीं लिख चन्द चकोर की चाह झुठी है॥ डारतही गिरिधारन दीठि अबीरन के कन साथ लुठी है। मोहन के मन मोहन को भट्ट मोहनमूठि सी तैरी मुठी है॥ २॥

### (१८०४) पजनेस ।

ठाकुर शिवसिंहजी ने लिखा है कि ये महाशय पन्ना में हुए श्रीर इन्होंने मधुप्रिया ग्रीर नखशिख नामक दे। ग्रन्थ बनाये हैं। उन्होंने इनका जन्म संवत् १८७२ लिखा है। इनका कविताकाल १९०० जान पड़ता है। वुन्देलखंड में जाँच करने से भी जान पड़ा कि ये महाशय पन्ना के रहने वाले थे। हमने इनके उपरोक्त ग्रन्थों में एक भी नहीं देखा है ग्रीर न ये ग्रंथ ग्रव साधारणतया मिलते हैं। भारतजीवन प्रेंस के स्वामी ने इन के ५६ छन्दों का एक ग्रन्थ पजनेसपचासा नाम से प्रकाशित किया था। फिर

बहुत खोज करके पीछे उन्होंने पजनेसप्रकाश में इनके १२७ छन्द छापे। इससे अधिक इनके छन्द देखने में नहीं आते। इनकी कविता बड़ी ग्रोजस्विनी है। इतनी उद्ंडता बहुत कम कवियां में पाई जाती है। परन्तु इन्होंने उद्दंडता के स्नेह में मधुर भाषा का तिलांजिल दे दी, ग्रीर इसी कारण इनकी कविता में टवर्ग एवं मिलित वर्णे। का बाहुल्य है। इन्होंने ग्रनुप्रास का बड़ा ग्रादर किया है तथा जमकानुपास का भी विशेष प्रयोग इनकी रचना में हुग्रा है, परन्तु भाषा त्रजभाषा ही है। फिर भी एकाध स्थान पर फ़ारसी-मिली कविता भी ग्राप ने बनाई। इनकी रचना देखने से विदित होता है कि ये फ़ारसी ग्रीर संस्कृत के पंडित थे। इनकी कविता में अञ्चलीलना की मात्रा विशेष है। इन्होंने उपमार्थे बहुत अच्छी खेज खोज कर दी हैं। कुछ मिलाकर हम इनको सुकवि समभते हैं, क्यों कि इनके छन्द बहुत लिलत बने हैं। इतने कम छन्दों में इतने उत्तम छन्द बहुत कम कविजन बना सके हैं। हम इनके। पद्माकर की श्रेणी में रखते हैं। इनके छन्द थे।ड़े है।ने पर भी बहुत फैले हुए हैं, ग्रतः हम इनका एक ही छन्द यहाँ लिखते हैं:—

मानसी पूजा मई पजनेस मिलच्छन हीन करी ठकुराई। रोके उदात सबै सुर गात बसेरन पै सिकराली बसाई॥ जानि परै न कला कछु ब्राजु की काहे सखी ब्रज्ञया यक लाई। पोसे मराल कहा केहि कारन परी भुजंगिनि क्यों पासवाई॥

इनके छन्द देखने से अनुमान है।ता है कि इन्होंने एक नख-शिख भी बनाया होगा।

## (१८०५) सेवक ।

इनका जन्म संवत् १८७२ वि॰ में हुआ था ग्रीर छाछड वर्ष की ग्रवस्था भाग कर संवत् १९३८ में काशीपुरी में इन्होंने स्वर्गवास पाया। ये महाशय असनी के ब्रह्मभट्ट थे। इनके पूर्वपुरुप देवकी-नन्दन सरयूपारीण पयासी के मिश्र थे, परन्तु उन्होंने राजा मँभौली के यहाँ वरात में भाटों की भाँति छन्द पढ़े ग्रीर उनका पुरस्कार भी लिया, प्रतः उनके स्वजनों ने उन्हें जातिच्युत कर दिया। इस पर विवश होकर उन्होंने ग्रसनी के भाट नरहरि कवि की लड़की के साथ अपना विवाह करके असनी में ही रहना स्वीकार किया। उस समय से वे ग्रीर उनके वंशज सचमुच भाट हे। गये। उन्हीं के वंश में ऋषिनाथ कवि परम प्रसिद्ध हुए। इन्हीं महाराय के पुत्र सुप्रसिद्ध ठाकुर कवि हुए। ठाकुर कवि काशी के वावू देवकीनन्दन के यहाँ रहते थे। ठाकुर ने इन्हीं के नाम पर सतसई का तिलक बनाया था। ठाकुर के पुत्र धनीराम हुए, जा देवकीनन्दन के पुत्र जानकीप्रसाद के कवि थे ग्रीर जिन्होंने उन्हों के यहाँ रामचन्द्रिका तथा रामायण के तिलक, एवं रामाश्वमेध तथा काव्यप्रकाश के उल्था बनाये । इन्होंने बहुत से स्फुट छन्द भी रचे। इनके शंकर, सेवकराम, शिवगीपाल, ग्रीर शिवगाविन्द नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए। शंकरजी भी ग्रच्छे कवि थे। सेवक के पुत्र मान ग्रीर उनके काशीनाथ हुए, जो ग्राज कल ग्रसनी में वैद्यक करते हैं। शिवगापाल के पुत्र मुरलीधर ग्रीर पात्र देवदत्त हुए। शिवगाविन्द के श्रीकृष्ण, नागेश्वर, ग्रीर मूल- चन्द नामक तीन पुत्र हुए। इन्हों श्रीकृष्ण ने सेवक कृत वाग्वि लास श्रन्थ में उनका जीवनचरित्र ग्रीर उपरोक्त वंश वर्णन लिखा है। स्वयं सेवक ने भी ग्रपने कुटुम्ब का वर्णन निम्न छन्द हारा किया है:—

श्रीऋषिनाथ को हैं। मैं पनाती
श्री नाती हैं। श्री किव ठाकुर केरो।
श्रीधनीराम को पूत मैं सेवक
शंकर को लघु बन्धु ज्यों चेरो॥
मान को बाप बबा किसया को
चवा मुरलीधर कृष्णह हेरे।।
श्रिथ्वनी मैं घर काशिका मैं
हरिशंकर भूपति रच्छक मेरे।॥

सेवक उपरेक्त जानकीप्रसाद के पैत्र हरिशंकर के यहाँ रहते थे। सो इन आश्रयदाता एवं आश्रयी, दोनों के कुटुम्बों की स्थिरिवत्तता प्रशंसनीय है कि जिन्होंने चार पुरतें। तक अपना सम्बन्ध निवाह दिया। सेवक महाश्य हरिशंकरजी को छोड़ कर किसी भी अन्य राजा महाराजा के यहाँ नहीं जाते थे, यहाँ तक कि महाराजा काशीनरेश वहीं रहते थे, परन्तु इस कुटुम्ब ने उनसे आश्रयदाता से भी सम्बन्ध कभी नहीं जोड़ा। सेवक का यह भी प्रण था कि काशी में चाहे जितना बड़ा महाराज भी आवे, परन्तु ये उससे मिळने नहीं जाते थे ग्रीर बाबू हरिशंकरजी के ही आश्रय से सन्तुष्ट रहते थे। एक बार काशी के प्रसिद्ध ऋषि स्वामी विशुद्धानन्दजी सरस्वती ने इनके ऊपर इपा करके अपने

शिष्य महाराजा कदमीर के यहाँ इन्हें ले जाने की कहा। स्वामीजी कहते थे कि सेवक की विदाई वहाँ पचीस हज़ार रुपये से कम की न होगी, परन्तु सेवक ने अपने वावृ साहब के रहते वहाँ जाना उचित न समभा। धन्य है इस संतीप की।

इन्होंने चान्चिलास नामक नायिकाभेद का एक वड़ा अन्य वनाया है, जिसमें १९८ एष्ट हैं। इसमें नृपयदा, रस-रूप, भावभेद और उसके अन्तर्गत नायिकाभेद, नायकभेद, सखी, दूती, पटऋतु, अनुभाव और दश दशायों का चर्णन किया गया है। सेवक ने नायिकाभेद की भांति वड़े चिस्तारपूर्वक नायक भेद भी कहा है और उसमें भी लगभग उतने ही भेद लिखे हैं जितने कि नायिका-भेद में। इनके बनाये हुए पीपाप्रकाश, ज्योतिपप्रकाश और बरवे नखशिख अन्यभी हैं। इनमें से वाग्विलास और बरवे नखशिख हमारे पास प्रस्तुत हैं। बरवे नायिकाभेद भी अच्छा है। इसमें ९८ छन्दों में नायिकाभेद का संक्षेप में चर्णन है। पिछत अभ्विकादत्त व्यास ने लिखा है कि ये महाशय एक छन्दोअन्य भी लिखते थे, परन्तु उसका कहीं पता नहीं है।

इन्होंने सब विषयों पर ग्रच्छी कविता की है। इनका पट्ऋतु ते। बहुत ही प्रशांसनीय है। ये ग्रपने पितामह ठाकुर की भाँति ग्राशिक न थे ग्रीर इनकी कविता में वैसी तल्लीनता नहीं देख पड़ती, परन्तु इनके सवैया ठाकुर की भाँति प्रसिद्ध हैं, पवं बहुत लेग इन्हें वैसाही ग्रादर देते हैं। इन की भाषा वजभाषा है ग्रीर वह सराहनीय है। ये महाशय ग्रपने ग्रन्थों में टीका के ढंग पर वार्ताग्रों में शंकायें

लिख लिख कर उनका समाधान भी करते गये हैं। इनके ग्रन्थों में चामत्कारिक छन्द भी पाये जाते हैं, परन्तु उनकी बहुतायत नहीं है। इनकी कविता में प्रशस्त छन्दों की अपेक्षा साधारण छन्द बहुत अधिक हैं। इम इनकी गणना तौष कवि की श्रेणी में करते हैं। उदाहरणार्थ इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं:—

खनये घन देखि रहें उनये दुनये से लतादुम फूलो करें।
सुनि सेवक मत्त अयूरन के सुर दादुर ऊ अनुकूलो करें।
तरपें दरपें दिब दामिनि दीह यही मन माँह कबूलों करें।
मनभावती के सँग मैनमई घन स्थाम सबै निसि झूलो करें।
दिघ आछत आछत भाल मैं देखि गए अँग के रँग छोन से हैं।
दुख श्रीचक वारो कहे न बनै विधु सेवक सौंहे अरीन से हैं।
सृगराज के दावे बिँधे बनसी के बिचारे मले मृगमीन से हैं।
हिर आए विदा की भट्ट केतहीं भिर आए देखि हग दीन से हैं।।
बंसी बजावत आनि कढ़े बनिता घनी देखन की अनुरागीं।
हैं। हूँ अभाग भरी डगरी मगरी गिरे चैंकि सबै डिर भागीं॥
लागै कलंक न सेवक सो इन्हें फ़ारि हैं। सीति सुभाव लेजागीं।
हाय हमारी जरें अखियां विष बान हैं मोहन के उर लागीं॥३॥

जहाँ जोम के अनीन कीन कठिन कनीन कन, लोहे में बिलीन जिन्हें घूमत बिमान। जहाँ धोयन धमकि घाव बोलत बमकि नहीं, लोहू की लमकि लेन लागी लहरान॥

जहाँ इंडन पै इंड मुंड भूंडन के मुंड कटें,

काटिन वितुंड विंध्य बंधु की समान।

तहाँ सेवक दिसान भीम रुद्र के समान, हरिशंकर युजान छुकि भारी किरवान ॥४॥

# (१८०६) प्रताप कुँवरि बाई ।

ये जाखँग गाँव परगना जाधपुर के भाटी टाकुर गेायंददासजी की पुत्रों धार माड़वार के महाराजा मानसिंह जी की रानी थों। इनका विचाह संवत् १८८९ में हुआ था। इन्होंने कई मंदिर वनवाये थोर ये बहुत दान, पुग्य किया करती थीं। ७० वर्ष की अवस्था में, संवत् १९४३ में इनका स्वर्गवास हुआ। इन्होंने अपने पिता के यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी ग्रीर संवत् १९०० में विधवा है। जाने पर देवपूजन तथा काव्य की थोर अधिक ध्यान लगाया। इनकी कविता देवपक्ष की है, जो मनोहर है। इनके निम्नलिखित ग्रन्थ हैं:—

ज्ञानसागर, ज्ञानप्रकाश, प्रतापपचीसी, प्रेमसागर, रामचन्द्रनाममहिमा, रामगुणसागर, रघुवरस्नेहलीला, रामप्रेमसुख
सागर, रामसुजसपचीसी, पित्रका संवत् १९२३ चैत्रवदी ११ की,
रघुनाथजी के कवित्त, ग्रीर भजनपदहरजस । इनकी गणना
मधुस्द्रनदास की श्रेणी में है । उदाहरणार्थ हम इनके कुछ
छन्द नीचे देते हैं:—

धिर ध्यान रहा रघुबीर सदा धनुधारि की ध्यानु हिए धह रे।
पर पीर में जाय के वेगि परी करते सुभ सुकृत की कह रे॥
तह रे भवसागर की भिज के छिज के अध श्रीगुन ते डह रे।
परताप कँवारि कहै पद पंकज पाव धरी जिन बीसह रे॥

होरी खेलन की रितु भारी ॥ टेक ॥
नर तन पाय भजन करि हरि को है श्रीसर दिन चारी ।
अरे अब चेतु अनारी ।
ज्ञान गुलाल अबीर प्रेम करि प्रीत तणी पिचकारी ।
सास उसास राम रँग भरि भरि सुरित सरी सी नारी ।
खेल इन संग रचारी ।
सुलटो खेल सकल जग खेलै उलटो खेल खेलारी ।
सतगुर सीख धाह सिर ऊपर सतसंगित चिल जारी ।
भरम सब दूरि गँवारी ।
धुव पहलाद विभीखन खेले मीराँ करमा नारी ।
कहे प्रताप कुँवरि इमि खेले सो नहिँ आवै हारी ।
सीख सुनि लेहु हमारी ।

(१८०७) महाराजा रघुराजींसहजू देव जी॰ सी॰ एस॰ श्राई॰ रीवाँनरेश ।

रीवाँ-नरेशों में महाराजा जयसिंह, उनके पुत्र महाराजा विश्व-नाथ सिंह ग्रीर तत्पुत्र महाराजा रघुराजिसिंह तीनें। बहुत ग्रन्छे कवि थे। ये महाराजा गण बघेल ठाकुर थे।

महाराजा वीरध्वज सीलंकी के पुत्र महाराजा व्याघ्रदेव ने गुजरात से ग्राकर भारों, गोडों, लेघियों ग्रादि से बघेलखंड जीत कर वहाँ शासन जमाया। कहते हैं कि इस कुटुम्ब के पूर्व-पुरुष ब्रह्मचेालक गंजली के पानी पर्व सूर्य्यांश से उत्पन्न हुए थे ग्रीर इसी लिए सूर्य्यवंशी कहलाये। ब्रह्मचेालक से करणशाह



श्री १०८ महाराजा स्वराजिसंह जू देव बहादुर मृत रीवां-नरेश ।

पर्यन्त ५०७ पुरतें चेालकवंशी कहलाती रहीं। करणशाह का पुत्र सुलंकदेव हुआ। तब से वीरध्वज पर्यन्त ५८२ पीढ़ियां सेालंकी कहलाईं। वीरध्वज के पुत्र व्याघदेव से वर्तमान महाराजाधिराज श्रीव्यंकटरमण रामानुजप्रसाद सिंह जू देव वहादुर तक ३२ पुरतें हुई हैं। ये लेग बघेल कहलाते हैं। ब्रह्मचालक से अब तक ११२१ पीढ़ियां हुई हैं।

महाराजा व्याघदेव का जन्म संवत् ६०६ में हुआ श्रीर आप संवत् ६३१ में गद्दो पर वेठे। इनके उत्पन्न होने पर ज्योतिषियों ने इनके प्रतिकूल बहुत कुछ कहा था श्रीर ये जंगल में छोड़ दिये गये थे। कहते हैं कि वहाँ यह शिशु एक बाधिनी का स्तन पान करता पाया गया था। इसी से यह बघेला कहलाया। वास्तव में यह नाम बाघेल ग्राम से निकला है, जो रियासत बरोदा में है, जहाँ से यह वंश बघेलखंड गया था। व्याघदेव ने अपना पैत्रिक राज्य अपने भाई खुखदेव को देकर कठेर देश की जीता, जो इनके नाम पर बघेलखंड कहलाने लगा। कहते हैं कि यहाँ के राजा रामचन्द्र ने एक दिन में प्रसिद्ध गायक तानसेन को दस करोड़ रुपये दिये थे। महाराजा विक्रमादित्य ने बान्धवन गढ़ छोड़ कर रीवाँ को राजधानी बनाया।

महाराजा जयसिंह जू देव (नम्बर ११३२) का जन्म संवत् १८२१ में हुआ ग्रीर सं० १८६५ में आप गद्दी पर बैठे। संवत् १८६० वाली बसीन की सन्धि द्वारा पेशवा ने बघेलखंड का वह भाग अँगरेज़ों के दिया कि जो बाँदा के नवाब ग्रलीबहादुर ने जीता था। अँगरेज़ों ने कहा कि इस सन्धि द्वारा रीवाँ राज्य भी उन्हें मिल गया था, किन्तु उन्हें यह दावा छोड़ना पड़ा ग्रीर सं० १८६९ से दो वर्ष तक तीन सिन्ध्याँ अँगरेज़ों से हुई जिनसे रीवाँ राज्य स्थिर हुग्रा। महाराजा जयसिंह ने सं० १८६९ में नाम छोड़ राज्य के प्रायः सब ग्रधिकार ग्रपने पुत्र विश्वनाथसिंह के। दे दिये। राज्य में पहली ग्रदालत (धर्मसभा) सं० १८८४ में कचहरी मिताक्षरा के नाम से स्थापित हुई। उसका मान बढ़ाने को एक बार स्वयं विश्वनाथसिंह जू देव प्रतिवादी के स्वरूप में उसमें पधारे। महाराजा जयसिंह का स्वर्गवास सं० १८९१ में हुग्रा।

महाराजा विश्वनाथिसंह जू देव (नम्बर ६४४) का जन्म संवत् १८४६ में हुआ था ग्रीर अपने पिता के स्वर्गवास होने पर आप सं० १८९१ में गद्दी पर बैठे। आप ने संवत् १९११ तक राज्य किया। ग्रापका हाल इस ग्रन्थ के ६२९ वें पृष्ठ से ग्रारम होता है। भ्रमवश इनके समय के संवत् सने। से निकालने में ५७ बढ़ाने के स्थान पर हमने घटा दिये। इसिछए इनके समय में ११३ वर्षी की भूल होगई। पाठक महाशय क्रपया इसे सुधार लेंगे। इन महाराज के समय में उत्काच की चाल फैली ग्रीर कई कारणें। से इनके पुत्र रघुराजसिंह से इनका वैमनस्य हा गया। भगड़ीं से इन्होंने कई बड़े सरदारों का देशनिकाले का दंड दिया। अन्त को संवत् १८९९ में आपने अपने पिता की भाँति राज्य-प्रवन्ध अपने पुत्र रघुराजसिंह को दे दिया, जा वड़ी वड़ी वातें में इनकी सम्मति छे छेते रहे। रघुराजसिंह ने देशनिर्वासित सरदारों की लैटने की आज्ञा दी और क्षत्रियों में कन्यावध की

प्रधा हटाई। ग्रापका विवाह उदयपूर के महाराणा सरदारसिंह की पुत्री से हुआ। आपके शासन से कूर दंड ग्रीर सती की प्रधायें उठ गईं।

नम्यर ६४४ के नीचे लिखे हुए ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त महाराजा विश्वनाथसिंह ने परमतत्व, संगीतरघुनंदन, गीतरघुनन्दन, तत्वमस्य सिद्धान्त भाषा, ध्यानमंजरी ग्रार विश्वनाथप्रकाश नामक ग्रन्य ग्रन्थ भी रचे। ग्रापने निम्नलिखित ग्रन्थ संस्कृत भापा में भी बनायेः—राधावल्लभी भाष्य, सर्वसिद्धान्त, ग्रानन्द रघुनन्दन (दूसरा), दीक्षानिर्णय, भुक्ति मुक्ति सदानन्द सन्दे।ह, रामचन्द्राह्मिक सतिलक, रामपरत्व, धनुविद्या ग्रीर संगीत-रघु-नन्दन (दूसरा) भाषा आनन्द रघुनन्दन बनारस में छप चुका है । इन महाराज के ग्रन्थ अप्रकाशित बहुत हैं। आपका विशाल पांडित्य अनेकानेक उत्कृष्ट हिन्दी ग्रीर संस्कृत-ग्रन्थों से प्रकट है ग्रीर इतने अधिक ग्रन्थों की रचना से ग्रापका भारी साहित्य-प्रेम एवं श्रमशीलता प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है। ग्राप बड़े दानी थे भार कवियों का सदैव ग्रच्छा मान करते थे। ग्रपने पुत्र रघुराज-सिंह के जन्मेात्सव में आपने सोने की , जंजीर समेत एक भारी हाथी दे डाला था ।

महाराजा रघुराजसिंह का जन्म संवत् १८८० में हुग्रा था ग्रीर अपने पिता के स्वर्गवास पर आप सं० १९११ में गद्दी पर वैठे । आपका मृत्यु १९३६ में हुआ । आपके बारह विवाह हुए थे। ग्राप पूर्ण पंडित, हिन्दी श्रीर संस्कृत के अच्छे कवि श्रीर मृगयाव्यसनी थे । आपने अनेकानेक छोटे बड़े प्रन्थ बनाये ग्रीर ९१ शेर, एक हाथी, १६ चीते ग्रीर हजारों ग्रन्य मृग भी ग्रपने हाथ से मारे। ग्राप मड़े दानी ग्रीर भारी भक्त भी थे ग्रीर २००० विष्णुनाम नित्यप्रति जपते थे। उपयुक्त बातों में समय ग्रियक लगाने के कारण ग्राप राज्यप्रबन्ध कम कर सकते थे। मरण-काल के ५ वर्ष पूर्व ग्राप ने राज्यप्रबन्ध बिल्कुल छोड़ दिया ग्रीर अँगरेज़ी सरकार की ग्रोर से प्रबंध होने लगा। सिपाहीविद्रोह में ग्राप ने सरकार का साथ दिया था। रीवाँ के वर्तमान महाराजा का जन्म सं० १९३३ में हुग्रा।

महाराजा रघुराजिसंहजी बड़े ही कवितारिसक ग्रीर कियों के करुपबृक्ष हो गये हैं। इन्होंने किवता प्रकृष्ट बनाई है। इनके रचे हुए ग्रन्थों के नाम ये हैं:—

सुन्द्रशतक (सं० १९०३), विनयपित्रका (१९०६), विक्मणीपरिणय (१९०६), आनन्दाम्बुनिधि (१९१०), भिक्तविलास (१९२६),
रहस्यपंचाध्यायी, भक्तमाल, राम-स्वयंवर (१९२६), यदुराज
विलास (१९३१), विनयमाला, रामरिसकावली, गद्यशतक, चित्रकूट-माहात्म्य, मृगया-शतक, पदावली, रघुराजविलास, विनयप्रकाश, श्रीमद्भागवत-माहात्म्य, रामग्रष्ट्याम, भागवत-भाषा, रघुपतिशतक, गंगाशतक, धर्मविलास, शम्भुशतक, राजरंजन,
हनुमतचरित्र, भ्रमर-गीत, परमप्रवेधि, ग्रीर जगन्नाथशतक। इनमें
से सब ग्रन्थ इन्हीं महाराज ने नहीं बनाये हैं, किन्तु दे। एक के
कुछ भाग इन्होंने स्वयं रचे ग्रीर कुछ उनके ग्राश्रित कवीश्वरीं
ने बनाये, जिनके नाम रिसक-नारायण, रिसकविहारी, श्रीगीविन्द,
बालगीविन्ट, ग्रीर रामचन्द्र शास्त्री हैं। इन लेगों का पता इनके

लिखित प्रन्थों तथा नागरीप्रचारिणी सभा के खोज की रिपोर्ट से लगा है। इनमें से कई प्रन्य बहुत बड़े बड़े हैं।

इनकी कविता बहुत विशद श्रीर मनमाहनी होती है। इन्होंने विविध छन्दों में कविता की है। उपयुक्त श्रन्थों में से कई हमने देखे हैं।

रुक्मिणीपरिणय में रास, शिखनस्न, जरासंध ग्रीर दंतवक के युद्ध ग्रन्छे हैं। फाग ग्रादि भी बढ़िया कहे गये हैं।

ये महाराज राम के भक्त थे, सो इनका रामाष्ट्रयाम रुक्मिणी-परिणय से बढ़ कर है। इनकी भक्ति दासभाव की थी। इनकी कविता में छन्दों की छटा ग्रीर ग्रनुप्रास दर्शनीय हैं, तथा युद्ध, मृगया ग्रीर भक्ति के वर्णन सुन्दर हैं। ये परम प्रशंसनीय कवि थे। इनके ग्रनेकानेक ग्रन्थ बड़े ही सुन्दर हैं।

श्चनल उदंड की प्रकाश नव खंड छाये।
ज्वाला चंड माना ब्रह्मंड कीरै जाय जाय।
पुरी ना लखाति ज्वालमालै दरसाति
पक्त लेहित पयोधि भया छाया एक छाय छाय॥
देवता मुनीस सिद्ध चारण गँधव जेते
मानि महाप्रलै वेगि व्योम ग्रोर धाय धाय।
देखि रामराय हेत दीन्ही लंक लाय

सबै चाय भरे चले किप राय यश गाय गाय ॥ १॥ बसुधा धर मैं बसुधा धर मैं त्यों सुधाधर मैं त्यों सुधा मैं लसे। अलि बृन्दन मैं अलि बृन्दन मैं अलि बृन्दन मैं अतिसे सरसे॥ हिय हारन मैं हर हारन मैं हिमि हारन मैं रघुराज लसे। ब्रज बारन बारन बारन बारन बार बसन्त बसै॥२॥

## (१८०८) शंभुनाय मिश्र ।

ये महाशय कान्यकुछ ब्राह्मण खजूरगाँव के राना यदुनाथिसंह के यहाँ थे ग्रीर उन्हों की ग्राज्ञानुसार इन्होंने शिवपुराण के चतुर्थ खराड का भाषानुवाद संवत् १९०१ में विविध छन्दों में किया। शिवसिंहसरोज में इनका एक ग्रन्थ वैसवंशावली का बनाना लिखा है। यह हमने नहीं देखा। शिवपुराण की भाषा बहुत उत्तम व मधुर है, जिसमें ब्रजभाषा व वैसवाड़ी मिश्रित हैं। यह ग्रन्थ बहुत ही लिलत ग्रीर विविध छन्दों में शिवकथा रिसकों व काव्यप्र मियों के पढ़ने योग्य है। हम इस ग्रन्थ को कथाविषयक ग्रन्थों में बहुत ही बिह्या समक्षते हैं। इस ग्रन्थ में १००० ग्रनुष्ट्रप् छन्दों का ग्राकार है। हम इस महाशय की गणना कवि छत्र की श्रेणी में करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ छन्द यहाँ उद्धृत किये जाते हैं:—

#### इन्द्रवज्रा।

हुँगा तुरंते सोइ बाल नीका। जाके लखे लागत चंद फीका। ग्रनूप जाके सब ग्रंग सोहै। विलाकि के रूप ग्रनंग मा है।। ऐसे महा सुन्दर नैन राजें। जाके लखे खंजन कंज लाजें॥ निकासि कै सार मना ससी का। रच्यो विधात निज हाथ जी का।।

#### हरिगीती ।

शुभ श्रवन नैन कपेाल कुंतल भृकुटि बर नासा बनी । अति ग्रहन ग्रधर विसाल चिवुक रसालफल सम छवि घनी ॥ कर चरन नवल सरोज तहँ नख जाति उड़गन राजहीं। जनु पड़म वैर विचारि उर करि सरन तिन की भ्राजहीं॥

### (१८०६) सरदार ।

ये महाशय महाराज ईश्वरीयसाद नारायणसिंह काशी-नरेश के यहाँ थे। इनका कविताकाल संवत् १९०२ से १९४० पर्यन्त रहा । इन्होंने कवित्रिया, रिसकित्रिया, सूर के हृष्टकूट ग्रीर विहारी सतसई पर परमात्तम टीकायें गद्य में लिखी हैं। पद्य में इन्होंने साहित्यसरसी, व्यंग्यविलास, पटऋतु, हनुमतभूषण, तुलसीभूपण, मानसभूषण, शृंगारसंत्रह, रामरनरत्नाकर, रामरसजन्त्र,।साहित्यसुधाकर, ग्रीर रामलीलाप्रकाश नामक ग्रद्भुत प्रन्थ बनाये हैं । इनकी रचना में एक ग्रलौकिक स्वाद मिलता है। इनके भाव ग्रीर भाषा दोनें। प्रशस्त हैं। इनकी काव्य-पटुता टीकाग्रें से विदित होती है। वर्चमान काल में इन्होंने ग्रपनी कविता पुराने सत्कवियों में मिला दी है। इनके श्टंगार-संग्रह में घनग्रानन्द के क़रीब १५० बाँके छन्द मिलेंगे। इन्होंने अञ्जील विषय के भी दे। चार छन्द कहे हैं। हम इनकी गणना पद्माकर की श्रेणी में करेंगे। उदाहरणः—

वा दिन ते निकसो न बहारि कै जा दिन आगि दे अन्दर पैठो। हाँकत हांकत ताकत है मन माखत मार मरोर उमैठो॥ पीर सहों न कहीं तुम सों सरदार विचारत चार। कुठैठो। ना कुच कंचुकी छोरी छला कुच कन्दर अन्दर बन्दर वैठी॥ मिन मिन्दर चन्द मुखी चितवै हित मंजुल मोद मवासिन को। कमनीय करोरिन काम कला करि थामि रही पिय पासिन को। सरदार चहूँ दिसि छाय रहै सब छन्द छरा रस रासिन को। मन मन्द उसासन लेन लगी मुख देखि उदास खवासिन को॥

## (१८१०) पूरनमल भाट उपनाम पूरन।

इनका जन्म संवत् १८७८ के लगभग हुआ। ये दरबार अलवर के किव थे। किवता अच्छी की है। इनके पैत्र जयदेवजी अभी अलवर दरबार में हैं। इनकी किवता साधारण है।

#### उदाहरण।

लित लवंग लवलीन मलयाचल की
मंजु मृदु मारत मनोज सुखसार है।
मैलिसिरी मालती सु माधवी रसाल मैार
श्रीरन पै गुंजत मिलंदन की भार है॥
केंकिल कलाप कल केंमल कुलाहल के
पूरन प्रतिच्छ कुहू कुहू किलकार है।
बाटिका विहार बाग बीथिन विनोद बाल
बिपिन विलेकिए बसंत की बहार है॥१॥

## (१८११) बिरंजी कुवाँरि ।

ये गाँव गढ़वाड़ ज़िले जमनपूर के दुर्गवंशी ठाकुर साहवदीन की धर्मपत्नी थीं। इन्होंने संवत् १९०५ में सतीविलास नामक ग्रंथ सती स्त्रियों के विषय में बनाया, जिससे विदित होता है कि इन्होंने उसी भाषा में कविता की है जिसमें गास्वामी तुलसीदास ने की। इनकी रचना प्रायः दोहा चौपाइयों में है। सवैया ग्रादि में इन्होंने व्रजभाषा भी लिखी है। इनकी कविता का चमत्कार साधारण है ग्रीर हम इन्हें मधुसद्दन दासजी की श्रेणी में रखते हैं। इनका एक सवैया नीचे लिखा जाता है।

होय मलीन कुरूप भयाविन जाहि निहारि घिनात हैं लेग्रू। सोऊ भजे पित के पद्पंकज जाय करें सित लेक मैं भाग्र्॥ ताहि सराहत हैं विधि शेप महेश बखानें विसारि के जाग्र्। याते विरंजि विचारि कहै पित के पद की तिय किंकरि होज्र्॥

### (१८१२) जानकीप्रसाद।

ये महाशय भवानीप्रसाद के पुत्र पँवार ठाकुर ज़िला राय-बरेली के निवासी थे। शिवसिंहजी ने इन्हें विद्यमान लिखा है। इनका "नीतिबिलास" नामक ग्रंथ हमने देखा है जो सं० १९०६ का छपा हुग्रा है। इसमें अनेक छन्दों में नीति वर्णित है। इसमें ४९ पृष्ठ ग्रीर ३६१ छंद हैं। इस ग्रंथ की कविता-छटा साधारण है। शिवसिंहजी ने इनके रघुवीरध्यानावली, रामनवरत्न, भगवतीविनय, रामनिवास रामायण ग्रीर रामानंदिवहार नामक ग्रन्थ ग्रीर लिखे हैं। इन्होंने उर्दू में एक हिन्दुस्तान की तारीख़ भी लिखी है। हम इनके साधारण श्रेणी का किव सममते हैं। उदाहरणार्थ एक छंद नीचे देते हैं:—

बीर बली सरदार जहाँ तहँ जाति बिजै नित नृतन छाजै। दुर्ग कठोर सुद्धीर जहाँ तहँ भूपित संग सो नाहर गाजै॥

विक्रम समान मानसिंह सम साँची कहैं। प्राची दिसि भूप है न पारावार धारा छैं।॥३॥

कवि—(१८१५) अनीस।

रचना-काल--१९११।

विवरण—इनके छन्द दिग्विजयभूषण में हैं। कविता सरस ग्रीर प्रशंसनीय है। इनकी गणना तेष कवि की श्रेणी में है। इनका निम्नलिखित ग्रन्योक्ति का छन्द परम प्रसिद्ध है।

सुनिए बिटप प्रभु सुमन तिहारे संग,

राखिहै। हमें ते। सोभा रावरी बढ़ाय हैं। तजि है। हरिख कै ते। बिछगु न माने कछू,

जहाँ जहाँ जैहें तहाँ दूनो जसु छाय हैं॥ सुरन चढ़ेंगे नर सिरन चढ़ेंगे बर,

सुकवि अनीस हाट बाट में विकाय हैं। देस में रहेंगे परदेस में रहेंगे,

काह़ बेस मैं रहेंगे तऊ रावरे कहाय हैं॥

## (१८१६) राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द, काशी ।

ये महाशय संवत् १८८० में उत्पन्न हुए थे भार १९५२ में इन का स्वर्गवास हुआ। इन्होंने सिक्ख युद्ध के समय अँगरेज़ों कीसहा-यता जी तांड़ कर की थी। इस पर आप शिक्षाविभाग के सरकारी उस कम्मेचारी अर्थात् इंस्पेक्टर नियत हुए भार इन्हें राजा तथा सी० पस० आई० की उपाधियाँ मिलीं। ये महाशय हिन्दी के बड़े



राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद् 🛭

ही पद्मपति थे, विरोपतया उर्दू थेर संस्कृत मिश्रित खिचड़ी हिन्दी के। इसी जिचड़ी हिन्दी का उजत स्वरूप खड़ी वेलि है। इसोंने अनेकानेक पाठ्य पुस्तके लिखी थेर शिक्षाविभाग में हिन्दी के स्पिर रखकर उसका बड़ाही अपकार किया। उस समय यह विचार उठा था कि शिक्षा विभाग से हिन्दी उठाही दी जाय। ऐसे अवसर पर राजा साहब के ही परिश्रम से वह इक गई। इनकी रची हुई पुस्तकों की नामावली यह है:—

वर्णमाला, वालवेध, विद्यांकुर, वामामनरंजन, हिन्दी-चा-करण, भूगोलहस्तामलक, छोटा हस्तामलक भूगोल, इतिहास-तिमिर-नाशक, गुटका, मानवधर्मसार, सेंडफ़ोर्ड पेंड मारिटंस स्टोरी, सिक्खें का उदाय ग्रीर ग्रस्त, स्वयम्बोध उदू, अँगरेज़ी ग्रह्मरों के सीखने का उपाय, बचों का इनाम, राजा भाज का सपना, ग्रीर वीरसिंह का बुत्तान्त। इन ग्रन्थों में से कई संग्रह-मात्र हें ग्रीर ग्रधिकतर राजा साहब के ही बनाये हैं। राजा साहब की भाषा वर्त्तमान भाषा से बहुत मिलती है, केवल वह साधारण वाल वाल की ग्रीर ग्रधिक झकती है ग्रीर उस में कठिन संस्कृत श्रथवा फ़ारसी के शब्द नहीं हैं। उस में उद्देश शब्दों का भी कुछ ग्राधिक्य है। इन्होंने कुछ छन्द भी बनाये हैं, पर विशेष-तया गद्य ही लिखा है। ये। महाशय जैनधर्मावलम्बी थे।

(१८१७) गुलाबसिंह जी कविराव (गुलाब)।

इनका जन्म सं० १८८७ में बूँदी में हुआ। ये संस्कृत के बड़े विद्वान् तथा डिंगळ प्राकृत ग्रीर भाषा के अच्छे ज्ञाता, बूँदी दरबार के राजकिव एवं कामदार थे। ये बूँदी के स्टेट कैंसिल ग्रीर वाल्टर-कृत राजपुत्रहितकारिणी सभा के सभासद तथा रिजस्टरी के हाकिम थे। ग्राप भाषा की कविता सरस ग्रीर मधुर करते थे। इनके रिचत ये ग्रंथ हैं:—

गुलाबकाश १ नामचिन्द्रका २ नामसिंधुकाष ३ व्यंग्यार्थ-चिन्द्रका ४ वृहद् व्यंग्यार्थचिन्द्रका ५ भूषणचिन्द्रका ६ लिलतका मुदी ७ नीतिसिंधु ८ नीतिमंत्ररी ९ नीतिचन्द्र १० काव्यनियम ११ विनता भूषण १२ वृहद्वनिताभूषण १३ चिंतातंत्र १४ मूर्खशतक १५ छुष्णचित्र १६ ग्रादित्यहृद्य १७ छुष्णलीला १८ रामलीला १९ सुलोचनालीला २० विभीषणलीला २१ लक्षणका मुदी २२ छुष्ण-चित्र में गोलाक खंड, वृंदावन-खंड, मथुरा-खंड, द्वारिका-खंड, विज्ञान-खंड, ग्रीर सूची २३ तथा ९ छोटे छोटे ग्रष्टक इत्यादि। इनकी कविता सरस तथा मनाहर होती थी। इनकी गणना पद्या-कर की श्रेणी में की जाती है। संवत् १९५८ में इनका देहांत इग्रा।

#### उदाहरण।

पूरन गँभीर धीर बहु बाहिनी की पित,
धारत रतन महा राखत प्रमान है।
लिख दुजराज करें हरष अपार मन,
पानिप विपुल अति दानी छमावान है॥
सुकवि गुलाब सरनागत अभयकारी,
हरि उरधारी उपकारी हू महान है।

बलावंध शैलपति साह कवि काल भानु,

रामसिंह भूतलेंद्र सागर समान है॥१॥

मृदुता ललाई माँहि पल्लच कतल करें,

सुचिसुभ तानें करे कमल निकाम हैं।

लाली ने लुटाय दिया लालन प्रवालन की,

सुख माने सोखे थल कमल तमाम हैं॥

सुकवि गुलाव ता सी तुही है तिलाक माँह,

सुमिरत तेाँहि घनश्याम श्राठा जाम हैं।

कीरति किसोरी तेरी समता करे की ग्रान,

चरन कमल तेरे कमला के धाम हैं॥ २॥

छै हैं बकमंडली उमिंड नभ मंडल मैं,

जूगुनू चमक वजनारिन जरे हैं री।

दादुर मयूर भीने भींगुर मचे हैं सेार,

दै।रि दै।रि दामिनी दिसान दुख दै हैं री॥

सुकवि गुलाब है हैं किरचें करेजन की,

चौंकि चौंकि चापन सेां चातक चिचैहैं री।

हंसिनि छै हंस डड़ि जै हैं रितु पावस मैं,

ऐहैं घनश्याम घनश्याम जा न ऐहैं री ॥ ३ ॥

(१८१८) बाबा रघुनायदास रामसनेही।

इन महाशय ने संवत् १९११ विक्रमीय में विश्रामसागर नामक एक बृहत् ग्रन्थ बनाया । ये महाशय रामानुज सम्प्रदाय के महन्त थे। इस सम्प्रदाय के महन्त गाविन्दराम ग्रग्रदास के द्वारा में हुए। उनके शिष्य सन्तराम, उनके कृपाराम, उनके रामचरण, उनके रामजन्न, उनके कान्हर ग्रीर उनके हरीराम हुए। रघुनाथदास के ग्रुह देवादासजी इन्हों महातमा हरीरामजी के शिष्य थे। इन्होंने फ़क़ीर होने के अतिरिक्त अपने कुछ गोत्र आदि का कुछ व्योरा नहीं छिखा है। ये सब महातमा अयोध्या में बड़े महन्त थे। अयोध्या में रामघाट के रास्ते पर रामनिवास नामक एक स्थान है। उसी पर ये छोग रहते थे ग्रीर उसी स्थान पर इस महातमा ने यह प्रत्य बनाना आरम्भ किया। इन्होंने भाषा का छक्षण ग्रीर अपने प्रत्य का संवत् इस प्रकार कहा है:—

संस्कृत प्राकृत फ़ारसी बिबिधि देस के बैन।
भाषा ताकी कहत कवि तथा कीन्ह मैं ऐन॥
संवत् मुनि बसु निगम शत रुद्र अधिक मधु मास।
शुक्क पक्ष कवि नै।मि दिन कीन्हीं कथा प्रकास॥

विश्रामसागर रायल अठपेजी आकार में छपा हुआ ६१३ पृष्ठों का एक बड़ा प्रत्थ है। इसमें तीन प्रधान खंड हैं, अर्थात् पृष्ठ २८६ तक इतिहास, ३७४ तक कृष्णायन और ६०८ तक रामायण। इसके पीछे पृष्ठ ६१३ तक प्रशावली है। प्रथम खंड में मंगलाचरण के अतिरिक्त नारद, कृष्णदत्त, वाल्मीकि, गज, गणिका, यवन, अजामिल, यमदूत, बिधक कपेति, यमपुरी, कर्मविपाक, सुवर्ता, गौतमी सुबर्ता, मुद्रल, बीरमद्र, हरिश्चन्द्र, सुधन्वा, शिवि, देवदत्त, सुदर्शन, बहुला, मोरध्वज, ध्रुव, प्रहाद नृसिंह, ब्रह्मा, अयोध्या, स्वयम्भुव मनु, सप्त द्वीप नवखंड, गंगा उत्पत्ति, एका-द्वी, तुलसी, युधिष्ठिर यञ्च, जाजुल्य तुलाधार, मकी दत्तात्रेय,

पितापुत्र, शयनजीत, सत्संग, ग्रम्यरीष, चन्द्रहास, सन्त लक्षण, कास, नवधा भक्ति, ग्रीर पद्शास्त्र का वर्णन है। द्वितीय में रूप्ण की उत्पत्ति से लेकर रुक्मिणीविवाह ग्रीर प्रद्युप्त उत्पत्ति एवं विवाह तक की कथा वर्णित है। तृतीय खंड में रावण की उत्पत्ति ग्रीर विजय तथा राम की उत्पत्ति से लेकर राम राज्य तक का वर्णन है।

प्रत्येक खंड के अन्त में इस कि ने उस खंड के छन्दों की संख्या कह दी है। यह प्रन्थ विशेषतया दोहा चै।पाइयों में कहा गया है। इसमें यत्र तत्र ग्रीर छन्द भी कहे गये हैं। रघुनाथदास ने बन्दना में गोस्वामी तुलसीदास का अनुकरण किया है, यहाँ तक कि कई खानों पर गोस्वामीजी के भाव भी विश्रामसागर में ग्रा गये हैं। इस प्रन्थ के पढ़ने से जान पड़ता है कि रघुनाथदासजी पूरे भक्त थे ग्रीर उन्होंने भक्तों के विनोदार्थ यह प्रन्थ बनाया था। इसकी रचना ब्रजविलास ग्रीर रामाध्वमेध के समान है। इन तीनों प्रन्थों का रचनाचमत्कार साधारण है, परन्तु इनमें कथाये राचक विणित हैं। इस प्रन्थ के उदाहरणस्वस्प हम कुछ छन्द नीचे लिखते हैं:—

पैहैं सुख सम्पित यदा पावन। हैहैं हिर हिर जन मन भावन।। किएत ग्रन्थ कहै जो कोऊ। याचौं ताहि जोिर कर देऊ।। राम कथा ग्रुभ चिन्तामन सी। दायक सकल पदारथ जन सी॥ ग्रिभमत फलपद देवधेनु सी। स्वच्छ करन ग्रुह चरन रेनु सी॥ हिर भय हरिण बिभाव सुता सी। दुखद ग्रविद्या तूल हुता सी॥ धर्म कर्म बर बीज रसा सी। सुमित बढ़ावन सुख सुदसा सी॥

इस महातमा ने संस्कृत के ग्रन्थों की बहुत सी कथायें लिखी हैं ग्रीर कुछ श्लोक भी बनाये हैं। इससे विदित होता है कि ये संस्कृत के जानने वाले थे। इनकी भाषा गेास्वामी तुलसीदास की भाषा से मिलती जुलती है ग्रीर उत्तमता में व्रजविलास के समान है। इनके वर्णन साधारण उत्तमता के हैं।

## (१८१६) लेखराज (नन्दिकशोर मिश्र)।

ये महाशय भगवन्त नगर के मिश्र संवत् १८८८ में उत्पन्न हुए थे । इनकी पितामही लखनऊ के वाजपेयियों के घराने की थीं ।उन के मातामह भट्टाचार्य पाँडे थे जो अवध के बादशाह के यहाँ से इलाहाबाद प्रान्त के शासक नियत थे। जब वह प्रान्त अँगरेज़ों की मिल गया तब वह लखनऊ में रहने लगे। उनके दोनें। पुत्र बड़े विख्यात चकलेदार थे। इनके यहाँ करोड़ों की सम्पत्ति थी। कोई ग्रन्य उत्तराधिकारी न होने से छेखराज की पितामही इस सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी हुईं। इनका महल वहीं था जहाँ अब विक्टोरिया पार्क बना हुआ है। समय पाकर यह सब धन लेखराज के हाथ ग्राया ग्रीर ये महाशय सुखपूर्वक लखनऊ में रहते रहे। संवत् १९१४ वाले सिपाहीविद्रोह की गड़ वड़ में इन्हें लखनऊ से बाहरी ज़िमीदारी गँधौली ज़िला सीतापूर में सब सम्पत्ति छोड़ कुछ दिनों को भाग जाना पड़ा। दैववश विद्रोहियों ने इनका महल स्रोद कर सब ख़ज़ाना तथा माल ग्रसवाब रक्षकों के रहते हुए भी लूट लिया। इन के हाथ जो कुछ धन ये ले गये थे वही लगा और गँधीली तथा सिंहपूर की ज़िमींदारी इनके पास रह गई। फिर भी ये महाशय ऐसे शान्तचित्त ग्रीर सन्तोषी थे कि कभी यह इस ग्रापित का नाम भी नहीं छेते थे।

इनका कविता का सदैव शौक़ रहा भ्रीर बहुत प्रकार के उत्तम पदार्थ अपने हाथ से ये बना सकते थे। इनके यहाँ कविगण प्रायः ग्राया करते थे। ये तथा इनके ग्रनुज बनवारीलाल काव्य के पूर्ण ज्ञाता थे । इन्हें। ने रसरत्नाकर (नायिकाभेद ), राधानखशिख, गंगा भूषण ग्रीर लघुभूषण नामक चार ग्रन्थ बनाये थे। रसरताकर इनके बड़े पुत्र की ग्रसावधानी से छुप्त हो गया। यह बड़ा विशद थ्रन्थ था । गंगाभूषण में इन्होंने गंगाजी की स्तुति में हीं सब **ग्र**ल-ङ्कार निकाले हैं। लघुभूषण में बरवे छन्दों द्वारा ग्रलङ्कारों के लक्षण तथा उदाहरण कहे गये हैं। इन ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त स्फुट छन्द बहुत हैं । इनका रारीरपात काशीजी में मणिकर्णिका घाट पर शिवरात्रि के दिन संवत् १९४८ में हुग्रा । इनके लालिबहारी (द्विजराज कवि) जुगुलकिशोर ( वजराज कवि ), ग्रैार रसिकविहारी नामक तीन पुत्र हुए, जिनमें से अन्तिम दे। अब भी वत्तैमान हैं। इनके तीनेंा पुत्र कविता में पूर्णज्ञ हुए श्रीर प्रथम देा ने उत्कृष्ट कविता भी की । हमारे पिता के ये महाशय मित्र थे ग्रीर इनके पितामह हमारे पिता-मह के विमात्र भाई थे। हमका कविता की बहुत बातें ये महाराय बताया करते थे। इनकी गणना इम किसी श्रेणी में नहीं कर सकते।

उदाहरण।

राति रतिरंग पिय संग से। उमंगभरि उरज उतंग ग्रंग ग्रंग जम्बूनद के। ललकि ललकि निर्मात लाय लाय उर बलकि बलकि बोल बोलत उलद के ॥ लेखराज पूरे किये लाख लाख अभिलांष लेयन लखात लखि सुखे सुख खद के । देाऊ हद रद के सुदेत छद रद के बिबस मैन मद के कहैं मैं गई सदके ॥

गाजि के घार कढ़ा गुफा फारि कैपूरि रही धुनि है चहुँ देस री। देाऊ कगार बगारि के अनन पाप मृगान के खात जु बेसरी॥ तापै अघात कवा न लख्यों गनि नेकु सकै निहँ सारद सेसरी। सो लेखराज है गंग के। नीर जो अद्भुतकेसरी बेसरी केसरी॥

#### (१८२०) रघुवरदयाल ।

ये महाराय मध्य प्रदेशान्तर्गत हुर्ग ज़िला रायपूर के वासी थे। इन्होंने संवत् १९१२ में छन्दरत्नमाला नामक एक प्रन्थ जनाया, जिसमें प्रत्येक छन्द का लक्षण तथा उदाहरण उसी छन्द में कह दिया। इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित है श्रीर कहीं कहीं इन्होंने श्लोक भी कहे हैं। इस प्रन्थ में कुल मिलाकर १६२ छन्द हैं। ये महाशय अच्छे पंडित थे। हम इन्हें साधारण श्रेणी में रक्खेंगे। उदाहरण—

#### मालती सबैया।

सुन्द्र सात निवास जहाँ गण इन्दु अमंगल कर्ष लिवेया। है पुनि कर्ण सबै पद अन्तिन मा मन नाचत मोद दिवेया॥ तेइस वर्ण पदेक सुभ्राजत या विधि चारिहु चर्ण रचैया। काव्य विचच्छन ते सु कहैं यह लच्छन मालति छन्द सवैया॥

## (१८२१) लालिताकिशोरी साह कुंदनलाल ।

### तथा (१८२२) लिलत माधुरी।

इनका जन्म-स्थान लखनऊ था। ये जाति के वैश्य प्रसिद्ध साह विहारीलालजी के पात्र थे। ये संवत् १९१३ में श्रीवृन्दावन चले गये ग्रीर वहाँ गोस्वामी राधागीविंद्जी के शिष्य होगये। संवत् १९१७ में इन्होंने वृन्दावन में प्रसिद्ध साहजी का मन्दिर बनवाना ग्रारम्भ किया, जिसकी खापना सं० १९२५ में हुई। सं० १९३० कार्तिक शु० २ को इनका स्वर्गवास हुआ। इन्होंने कई बड़े बड़े ग्रंथ निर्मित किये, जिनका वर्णन नीचे किया जायगा। उनमें विषय प्रायः एक ही है। सब में श्रीकृष्णचंद्र का अष्टयाम या समयप्रवंध विशेषतया वर्षित है। समयप्रवंध व अष्टयाम में यह भेद है कि अष्टयाम में श्रीकृष्णचन्द्रजी के हर घड़ी ग्रीर पहर का श्टंगारपूर्ण वर्णन है ग्रीर समयप्रवंध में दिन की पृथक् पृथक् पूजा ग्रीर उपासनाग्रीं का सविस्तर कथन है। इसके अतिरिक्त श्रीकृष्णजी की विविध लीलाग्रें। का वर्णन भी इन्होंने विस्तारपूर्वक किया है। श्रीसूरदासजी के व इन छोगेां के कथनें। में यह भेद है कि सूर ने सूक्ष्मतया समस्त भागवत की ग्रीर मुख्यतया पूर्वाद्धे दशम स्कंध की कथायें कही हैं ज़िससे उनके ग्रन्थ में विविध विषय ग्रागये हैं, परंतु इन होगों ने सिवाय व्रज वर्णन के ग्रीर कुछ भी नहीं कहा, श्रीर उसमें भी कृष्ण की

बाललीला इत्यादि की कथायें छोड़ दी हैं। इस कारण इनके कथनें। में सिवाय प्रेमालाप, मान, मानमाचन, रास, भाजन, सोने, जागने आदि के और विषय बहुत कम आये हैं। ये कविगण विशेष भक्त तथा भक्ति विषय में लीन थे, सो इनकी इतने ही विषय ग्रलम् थे, परंतु सर्वसाधारण ते। इस लीला तथा विहार में उतना ग्रानंद नहीं पा सकते, ग्रतः इन गोसाई सम्प्रदाय वाले कवियों की कविता उतनी रुचिकर नहीं होती। इन लोगें की रचनाग्रें से सर्वसाधारण को क्या शिक्षा मिलती है ? इस प्रश्न पर विचार करने से शोकपूर्वक कहना ही पड़ता है कि इस कवितासमुदाय से साधारण जनेंं के चरित्र शुद्ध हैं।ने की जगह विगड़ने की अधिक सम्भावना है। इस प्रथा के संचालक लोग बहुधा भक्त ग्रीर विरक्त थे। उनको ये वर्णन बाधा नहीं कर सकते थे, परंतु सर्व साधारण ते। इन वर्णनें का पठन करके अपने चित्तों की वश में नहीं रख सकते । हम छोग संसारी जीव हैं। हमारे वास्ते जो कविता या प्रवंध रचे जावें वे शिक्षापूर्ण होने चाहिए। ऐसा न होकर यह काव्य उसका उलटा प्रभाव हम लोगें। पर छोड़ता है। तिस पर भी भाषा साहित्य को इन लोगों से लाभ ही हुआ, क्योंकि यदि इस सम्प्रदाय के कविगण इतनी काव्यरचना न किये होते ते हिन्दी-साहित्य ग्राज इतना परिपूर्ण तथा मनारंजक न होता, ग्रस्तु। इनके छोटे भाई साह फुंदनलाल भी कवि थे ग्रीर इनके जा ग्रंथ अपूर्ण रह गये थे उनकी पूर्ति उन्होंने कर दी थी, परंतु उन्होंने अपना नाम पृथक् कहीं नहीं लिखा, न कोई ग्रंथ ही अलग

बनाया । उनकी यह महानुभावता प्रशंसनीय है । किसी किसी छंद में ललितमाधुरी नाम पड़ा है । यही उनका उपनाम था ।

लितिकिशोरीजी का काव्य बड़ा ही सरस, मधुर ग्रीर प्रेमपूर्ण है। इनकी रचना से जान पड़ता है कि ये भाषा, फ़ारसी
तथा संस्कृत के ग्रच्छे ज्ञाता थे। जगह जगह पर इन्होंने फ़ारसी,
ग्रं की ग्रीर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। खड़ी वोली
की भी कविता इन्होंने यत्र तत्र की है ग्रीर कहीं कहीं क्ट भी
कहे हैं। सब बातों पर निगाह करने से इनकी रचना बहुत ही
उत्कृष्ट ग्रीर प्रशंसनीय है। हम इनकी दास की श्रेणी का कवि
मानते हैं। इनके रचे ये ग्रंथ हैं:—

अष्टयाम १ से ६ तक १ जिल्द । अष्टयाम ७ से ११ तक २ ,, लीलासंग्रह अष्टयाम २ ,, ज्वालादिक मानलीला ४ ,,

१०८६ पृष्ठ ।

रसकिलकादल १ से २४ तक ४ जिल्द ९१७ पृष्ठ ,फूल्सकैप साइज । कहीं कहीं गद्य भी इन्होंने लिखा है ।

उदाहरण।

गुजल ।

मटकी को आबरू की चट चैरहे में के। है। क्या भाई बंद गुरजन सब दुरजनें के। छे। है। उल्फल जहाँ कि तिनसी छिलताकिशोरी ते। है। चंचल छबीले ज़ालिम जानाँ से नैन जे। है। इस रस के पावे चसके जेहि छोकछाज खोई।
मैं बेंचती हूँ मन के माखन को छेवे कोई॥१॥

पद्।

चालिस द्वै अध चन्द् थके। चंचल चारु चारि खंजन बर चितै परसपर रूप छके॥ दामिनि तीनि श्रनेक मधुप गन ललित भुजंगम संग जके। ग्रष्टादस ग्ररबिंद ग्रचल ग्रलि ललितकिशोरी ग्राजु टके॥२॥

#### देशहा ।

ग्रंग ग्रंग सों ग्रंबुकन भारि भारि आवत नीर। चन्द स्रवन पीयूष के बरसत दामिनि बीर॥३॥ नील बरन जल जमुन तिय चपल इते उत जाहिँ। धसी ग्रनेकन दामिनी सिंधु स्थाम घन माहिँ॥४॥

#### पद् ।

कमल मुख खोली बाजु पियारे।

बिकसित कमल कुमोदिनि मुकुलित ब्रलिगन मत्त गुँजारे।

प्राची दिसि रिंच थार ब्रारती लिए ठनी निवछारे॥

लिलितिकशोरी सुनि यह बानी कुरकट विसद पुकारे।

रजनी राज बिदा माँगै बिल निरखी पलक उघारे॥४॥

केकी कीर केकिला कायल सामृहि करें जुहार।

परसन हगनि कंज हित बोलें भृंगी जैजैकार॥

मूँदी रंघ्र बेगि प्राची दिसि इति अब कहत पुकार।

लिलितिकशोरी निरख्यो चाहत रिंच नव कुंज विहार॥५॥

लाभ कहा कंचन तन पाए। बचननि मृदुल कमलदललोचन दुखमाचन हरि हरिख न ध्याए॥ तन मन धन अरपन नाहँ कीना प्रान प्रानपित गुननि न गाए। 'योवन धन कलधौत धाम सब मिथ्या सिगरी ग्रायु गँवाए॥ गुरजन गरब विमुख रँग राते डोलत सुख सम्पति विसराए। छितकिशोरी मिटै ताप नहिँ बिन हुढ़ चिंतामनि **उर** छाए॥६॥ प्रिया मुख राजत कुटिली ग्रलकैं। मानहुँ चिबुक कुंड रस चाखन है नागिनि ऋति उमगीं थलकैं। बेनी छूटि परी एंड़ी छैां बिथुरि लटें घुघुरारी हलकें । यह ग्ररिबंद सुधारस कारन भँवर वृंद ज़िर मानहुँ छलकैं॥ चंदन भाल कुटिल भ्र मोरी ता पर यक उपमा है भलकैं। गै चढ़ि ग्ररध चंद तट ग्रहिनी ग्रमी लृटिवे मन करि चलकें॥ पुद्वप सचित उरमाल बिराजत चरन कमल परसत ढलढलकैं। मनहुँ तरङ्ग उठत पुनि ठिठुकत रूप सरोवर माहिँ विमलकैँ॥ लिलत माधुरी बदनसरोजिह रास करत पिय श्रमकन भलकैं। भृङ्ग हगिन पिय छिंच मकरंदिह घूँ टत मुदित परत निहँ पलकैं ॥ ७॥ मधुकर मेरे हिग जिन ग्राय। तैं हरजाई वंसकलंकी सबफूलन बसिजाय॥ कारे सबै कुटिल जग जाने कपटी निपट लवार। ग्रमृत पान करें विष उगिलें ग्रहिकुल प्रतछ निहार ॥ देखत चिकनी सुभग चमकनी राखी मंजु बनाय।

कारी अनी बान की पैनी लगत पार है जाय ॥

कारी निसि चारन को प्यारी श्रीगुन भरी अनेक।
लिलतकशोरी प्रीति न करि हैं। कारे सें। यह टेक ॥ ८॥
इस समय के अन्य कविजन।

नाम—(१८२३) ग्राज़म।

ग्रन्थ—(१) षट्ऋतु, (२) नखशिख ।

कविताकाल-१८९०।

नाम—(१८२४) उदयचंद ग्रोसवाल भंडारी।

थ्रन्थ—(१) रसनिवास, (२) रसन्धं गार, (३) दूषणद्र्पेण, (४) ब्रह्म-प्रवाध, (५) ब्रह्मविलास, (६) भ्रमविहंडन ।

कविताकाल—१८९०।

विवर्ण—ग्राश्रयदाता महाराजा मानसिंह।

नाम—(१८२५) दास दलसिंह।

प्रन्थ—दलसिंहानन्दप्रकाश।

कविताकाल—१८९०।

नाम-(१८२६) परमेश्वरीदास कायस्य, कालिंजर।

ग्रन्थ—स्फुट।

जन्मकाल—१८६० । मृत्यु १९१२ ।

कविताकाल-१८९०।

विवरण—चैवि नाथूराम जागीरदार मालदेव वुँदेलखंड के दरवारी कवि थे।

नाम—(१८२७) लक्ष्मणसिंह, विजावरं के राजा।

ग्रन्थ—(१) नृपनीतिशतक, (२) समयनीतिशतक, (३) भक्तिशतक,

(४) धर्मप्रकाश ।

जन्म--१८६७।

रचनाकाल-१८९० से १९०४ तक।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(१८२) सन्तेषिसंहं पटियाला ।

त्रन्थ-वाल्मीकीय रामायण भाषा।

रचनाकाल-१८९०।

नाम—(१८२६) गणेशबख्रा, रामपूर मथुरा, ज़िला सीतापूर।

ग्रन्थ—प्रियाप्रीतमविलास ।

रचनाकाल-१८९१ के पूर्व।

विवरण—साधारण श्रेणी ।

नाम—(१८३०) नवलसिंह प्रधान।

प्रन्थ-ग्रद्भुतरामायण।

रचनाकाल-१८९१।

विवरण-मधुस्द्न दास श्रेणी।

नाम—(१८३१) भावन पाठक, मैारावाँ, ज़िला उन्नाव।

ग्रन्थ—काव्यशिरोमणि ( या काव्यकलपदुम ) ।

रचनाकाल-१८९१।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(१८३२) बेनीदास बंदीजन।

जन्मकाल-१८६५।

रचनाकाल--१८९२।

विवरण—मेवाड़ के इतिहासलेखक थे।

नाम—(१८३३) शङ्कर पाँडे।

ग्रन्थ-सारसंग्रह पृ० ८०।

रचनाकाल—१८९२।

विवरण—नीति।

नाम—(१८३४) शङ्करदयाल, दरियाबादी।

ग्रन्थ—(१) ग्रलंकृतमाला, (२) वज्रसूची।

रचनाकाल—१८९२। विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(१८३५) नैनयोगिनी ।

ग्रन्थ—सावर तंत्र।

रचनाकाल—१८९३ के पूर्व ।

नाम—(१८३६) शिवदयाल खत्री, प्रयाग्।

ग्रन्थ—(१) सिन्धिसागर तंत्र (१८९३ सं०) (२) शिवप्रकाश (१९१०-३२)

कविताकाल-१८९३।

विवरण—तंत्र ग्रीर ग्रायुर्वेद ।

नाम—(१८३७) बालकृष्ण चैावे, वृंदी।

ग्रन्थ—₹फुट काव्य ।

कविताकाल—१८९४।

विवरण—विहारीलाल के वंशज। नाम—(१८३८) सीतलराय बन्दीजन, वैाँडी, बहरायच। कविता काल-१८९४। विवरण—साधारण श्रे णी । राजा गुमानसिंह के यहाँ थे । नाम—(१८३६) उत्तमदास मिश्र । ग्रन्थ—(१) स्वरोदय, (२) शालिहोत्र **।** कविताकाल—१८९५ के पूर्व। नाम—(१८४०) घनश्यामदास कायख। त्रन्थ—(१) ग्रश्वमेध पर्व, (२) वसुदेवमोचिनीलीला । कविताकाल-१८९५। विवरण—महाराजा रत्नसिंह चरखारी वाले के यहाँ थे। नाम—(१८४१) प्राणिसंह कायस्य, चरसारी। ग्रन्थ—स्फुट। जन्मकाल-१८७०। मृत्यु १९०७। कविताकाल-१८९५। विवरण-रियासत चरसारी में फ़ीज के बख़ शी थे। नाम—(१८४२) विष्णुद्च, चैमलपुरा। प्रन्थ-(१) राजनीतिचन्द्रिका, (२) दुर्गाशतक । कविताकाल-१८९५। विवरग-ठाकुर जैगेापालसिंह के यहाँ थे। नाम—(१८४३) बुधजन जैन।

प्रन्थ-यागीन्द्रसार भाषा।

कविताकाल-- १८९५।

नाम—(१८४) लालदास।

ग्रन्थ—(१) ऊषाकथा, (२) वामनचरित्र ।

कविताकाल—१८९६ के पूर्वः।

विवरण-मनोहरदास के पुत्र।

नाम—(१८४५) गखेशप्रसाद।

ब्रन्थ—हनूमृतपचीसी (पृ० १२)।

कविताकाल-१८९६।

विवरण-श्रीकाशीनरेशजी की ग्राज्ञा से रचना की।

नाम—(१८४६) बलदेव ब्राह्मण चरस्रारी ।

कविताकाल-१८९६।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(१८४७) भालासिंह, पन्ना।

कविताकाल—१८९६।

नाम—(१८४८) हरिदास कायस, पन्ना।

थ्रन्थ—(१) नखशतक, (२) रसकै।मुदी, (३) राधिकाभूपण, (४) इतिहाससूर्यवंश, (५) ग्रलंकारदर्पण, (६) श्रीराधा-

कृष्णजी को चरित्र, (७) छीलामहिमा समय वर सैन को,

(८) गापालपचीसी ।

जन्मकाल—१८७६। मृत्यु १९००।

कविताकाल-१८९६।

विवरण-पन्नानरेश महाराज हरवंशराय के यहाँ थे।

संवत् १८८९ वाले सूर्यमञ्ज नामक किव ने नीचे लिखे हुए कवियों के नाम अपने १८९७ में बने हुए अन्थ में लिखे हैं। इससे प्रकट होता है कि ये किव १८९७ तक हुए थे। नाम ये हैं :--(१८४९) ग्रजिता, (१८५०) ग्रतीत, (१८५१) ग्रास, (१८५२) उदय, (१८५३) कमलानाथं, (१८५४) करनी, (१८५५) कलंक, (१८५६) कल्यानपाल, (१८५७) कृपाल चारण, (१८५८) कंकाली, (१८५९) कंजुली, (१८६०) गजानन, (१८६१) चक्रधर, (१८६२) चामुंड, (१८६३) चिमन, (१८६४) दयालाल, (१८६५) दान, (१८६६) देवक, (१८६७) देवमणि (ग्रापने १६ ग्रध्याय तक चाणक्यनीति भाषा रची), (१८६८) धनपति, (१८६९) धनसुख, (१८७०) धनंजय, (१८७१) धराधर, (१८७२) धर्मीसिंह यती (स्फुट काव्य), (१८७३) नल, (१८७४) नाज़िर, (१८७५) निर्मल (भक्तिकविता), (१८७६) नंदकेसरीसिंह (सगारथलीला रची, जिसमें साधारण श्रेणी का काव्य है ), (१८७७) परिचारण, (१८७८) पुरान, (१८७९) बारी, (१८८०) भगंड, (१८८१) भरतेस, (१८८२) भागु, (१८८३) भैरव-चारण (बद्धकपचासा), (१८८४) मदन, (१८८५) मधुकर, (१८८६) मञ्जूप, (१८८७), रच्छपाल, (१८८८) रामकृष्ण की बधू, (१८८९) शिवपाल, (१८९०) सरूपदास, (१८९१) सवाई राम, (१८९२) सिरा, (१८९३) सुन्दरिका, (१८९४) हरिसुख, (१८९५) हून ग्रीर (१८९६) हृदयानंद । (१८९७) जयलाल का भी नाम सूर्य्यमल ने लिखा है । ये उनके भाई थे। इनका समय १८९७ समभना चाहिए।

नाम—(१८६) विहारी उपनाम भाजराज (भाज)।

ग्रन्थ—(१) भाजभूषण, (२) रसविलास ।

कविताकाल—१८९७।

विवरग-साधारग श्रेगी। महाराजा रतनसिंह चरखारी-नरेश

के यहाँ थे।

नाम—(१८६) बिहारीलाल त्रिपाठी, टिकमापुर ज़िला

कानपुर।

कविताकाल—१८९७।

कविताकाल—१८९७।

कविताकाल—१८९७।

कविताकाल-१८९७।

विवरण—ये मतिराम कवि के वंशधर हैं। तेाप श्रे ेगी।

नाम—(१६००) बुद्धसिंह कायस्य, बुन्देलखंडी।

थ्रन्थ—(१) समाप्रकारा, (२) माधवान**ल** ।

नाम—(१६०१) रामदीन त्रिपाठी तिकवाँपूर, कानपूर।

विवरण—मतिरामवंशीं साधारण कवि ।

नाम-(१६०२) रावराना बन्दीजन।

विवरण—साधारण श्रेणी। रतनसिंह चरस्रारी-नरेश के यहाँ थे।

नाम-(१६०३) शिवराम।

ग्रन्थ--तष्तविलास।

कविताकाल—१८९७।

नाम-(१६०४) साहबरामजी जाशी।

ग्रन्थ—(१) रेाज़नामचा, (२) लाला साहब री मुलाखान।

कविताकाल-१८९७।

नाम-(१६०५) स्रोतल, तिकवाँपूर, कानपूर।

कविताकाल-१८९७।

विवरण—साधारण श्रेणी। मतिरामवंशी।

नाम—(१६०६) सेवक, चरखारी वाले।

कविताकाल-१८९७।

विवरण—राजा रतनसिंह चरखारीनरेश के यहाँ थे।

नाम—(१६०७) हरप्रसाद कायस्य, पन्ना तथा टीकमगढ़।

ग्रन्थ—(१) रसकेोमुदी, <mark>(२)</mark> हिसाब ।

कविताकाल-१८९७।

विवरण—साधारण श्रेणी। कड़ा में जन्म हुआ था। हिसाब का

ग्रन्थ बनाया।

नाम—(१६०८) अजित दास जैन जैानपूर।

ग्रन्थ--जैनरामायण।

कविताकाल-१८९८।

विवरण—चृन्दावन, जैन कवि के पुत्र।

नाम—(१६०६) बादेराय भाट, डलमऊ, ज़िला राय बरेली।

जन्मकाल-१८८२ ।

कविताकाल—१८९८।

विवरण—राजा दयाकृष्ण राय लखनऊ वाले के यहाँ थे। साधारण

श्रेणी।

नाम-(१६१०) हरिप्रसाद।

ग्रन्थ—ग्रलंकारदर्पेण । कविताकाल—१८९८ ।

विवरण— महाराजा हरि वंश के यहाँ थे।

नाम—(१६११) श्रीनिवास।

भ्रन्थ-जानकीसहस्र नाम।

कविताकाल—१८९९ के पूर्व ।

नाम—(१६१२) धीरज सिंह कायख। ग्रन्थ—(१) गणितचन्द्रिका, (२) दस्त्रचिन्तामणि, (३) दफ़र-

मोदतरंग।

कविताकाल—१८९९ के पूर्व । विवरण—धारवाई उरछा राज्य । ग्राप दितया में भी थे ।

नाम—(१६१३) रसानंद भट्ट। ग्रन्थ—संग्रामरताकर।

कविताकाल—१८९९।

विवरण—भरतपुरनरेश महारजा बलवंतसिंह की आज्ञानुसार

नाम—(१६१४) आशुताप।

कविताकाल-१९०० के पूर्व।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं। नाम-(१६१५) कमलाकर। कविताकाल-१९०० के पूर्व। विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं। नाम—(१६१६) करतालिया। कविताकाल-१९०० के पूर्व। विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं! नाम-(१६१७) करुणानिधान। कविताकाल—१९०० के पूर्व। विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं। नाम—(१६१८) कल्यान स्वामी। श्रन्थ—स्फुट पद। कविताकाल—१९०० के पूर्व। नाम—(१९१६) कृपामिश्र। ग्रन्थ—(१) रसपद्धति, (२) सवैयाप्रवेाध <u>!</u> कविताकाल—१९०० के पूर्व। नाम—(१६२०) ऋपासिन्धुलाल। ग्रन्थ—स्फुट पद। कविताकाल—१९०० के पूर्व । विवरण—साधारण श्रे गी।

नाम—(१६२१) गेापाळनायक ।

कविताकाल-१९०० के पूर्व।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं।

नाम—(१६२२) गोपीलाल।

·ग्रन्थ—स्फुट पद ।

कविताकाल-१९०० के पूर्व।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम-(१६२३) चन्द सखी।

अन्थ—स्फुट पद्।

कविताकाल-१९०० के पूर्व।

विवरण—जयपूरवासी। सम्भव है कि ये १६३८ वाली चन्द

सखी हों।

नाम—(१६२४) जगराज।

कविताकाल—१९०० के प्रथम।

नाम-(१६२५) जनार्दन भट्ट।

ग्रन्थ—(१) कवि-रत्न, (२) वैद्य-रत्न, (३) बाल-विवेक, (४) हाथी

ं केा सालिहोत्र ।

कविताकाल—१९०० के प्रथम।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(१६२६) जितऊ।

कविताकाल-१९०० के पूर्व।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं।

नाम—(१६२७) ठंढी सखी।

कविताकाल-१९०० के पूर्व।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं।

नाम—(१६२८) धुरन्धर।

ग्रन्थ--राव्दप्रकाश।

कविताकाल-१९०० के पूर्व।

विवरण—इनकी रचना दिग्विजयभूषण में है। साधारण श्रेणी।

नाम—(१६२६) नरसिंहदयाल।

कविताकाल—१९०० के पूर्व । विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं ।

वण-(०८००) केव्यकी।

नाम—(१६३०) नीलमणि।

कविताकाल-१९०० के पूर्व।

विवरण-इनके पद रागसागरोद्भव में हैं।

नाम-(१६३१) भरथरी।

कविताकाल-१९०० के पूर्व।

विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में संगृहीत हैं।

नाम-(१६३२) मानानिधि।

कविताकाल-१९०० के पूर्व।

ग्रन्थ—भजन।

कविताकाल-१९०० के पूर्व। विवरण—साधारण श्रेणी, पदरचयिता। नाम-(१६४५) शिवचन्द्र। कविताकाल-१९०० के पूर्व। विवरण—इनके पदु रागसागरोद्भव में हैं । नाम—(१६४६) शङ्कर कायख, बिजावर । ग्रन्थ—स्फुट। कविताकाल—१९०० के कुछ पूर्व। विवरण—कवि ठाकुर के पौत्र । नाम—(१६४७) दयाममनोहर। कविताकाल—१९०० के पूर्व । विवरण—हीन श्रेणी। नाम—(१६४८) श्यामसुन्दर। कविताकाल-१९०० के पूर्व। विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं। नाम-(१६४६) सगुणदास। कविताकाल—१९०० के पूर्व। विवरण—साधारण श्रेणी । नाम—(१६५०) साँवरी सखी।

कविताकाल—१९०० के पूर्व। विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं। नाम-(१६५१) सोनादासी। कविताकाल-१९०० के पूर्व। विवरण—इनके पद रागसागरोद्भव में हैं। नाम—(१६५२) हरिदत्तसिंह ब्राह्मण। ग्रन्थ-राधाविनाद। कविताकाल-१९०० के पूर्व। विवरण-शाकद्वीपी ब्राह्मण, महाराजा अयोध्या के वंशज । नाम—(१९५३) अस्त्रुज। ग्रन्थ--नखशिख। जन्मकाल-१८७५। कविताकाल-१९००। विवरण—इनके नीति के छंद भी ग्रच्छे हैं। साधारण श्रेणी। नाम—(१६५४) इच्छाराम कायख छतरपूर। ग्रन्थ-(१) द्रौपदीविनय, (२) राधामाधवरातक । जन्मकाल—१८७६। मृत्यु १९४५। कविताकाल-१९००। नाम-(१६५५) उमापति त्रिपाठी, उपनाम केाविद्। ग्रन्थ—(१) देाहावली, (२) रत्नावली ।

कविताकाल-१९००।

विवरण—साधारण श्रेणी। ये महादाय ग्रयोध्या में रहते थे। इन की संस्कृत की कविता उत्तम है। ये महाराज महात्मा ऋषियों की तरह माने जाते थे ग्रीर ये संवत् १९२५ तक जीवित रहे हैं। ग्रतः इनका कविताकाल संवत् १९०० हे। सकता है। भाषाकविता भी भक्तिपक्ष में उत्तम की है।

नाम-(१६५६) ऋषिजु। जन्मकाल-१८७२। .कविताकाल—१**९००**। विवरण—साधारण श्रेणी। नाम-(१६५७) कमलेश। ग्रन्थ-नायिकाभेद का एक ग्रन्थ। जन्मकाल-१८७०। कविताकाल-१९००। विवरण—साधारण श्रेणी। नाम-(१६५८) कृष्या। ग्रन्थ—विदुरप्रजागर। जन्मकाल-१८७०। कविताकाल—१९००। विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(१६५६) गुलाल । प्रन्थ—शालिहोत्र । F

.

जन्मकाल-१८७५। कविताकाल—१९००। विवरण-साधारण श्रेणी। नाम—(१६६०) गाेेेकुल कायस्य, बलरामपुर। ग्रन्थ—(१) नामरत्नाकर (पृ० ६२), (२) **बामविनाद** (पृ० २०४) (१९२९) कविताकाल-१९००। विवरण-धर्म एवं नीति कही। नाम—(१६६१) गोपाल कायख, रीवाँ। ग्रन्थ--गापालपचीसी । कविताकाल-१९००। विवरण—महाराज विश्वनाथिसिंह रीवाँनरेश के समय में थे। नाम—(१६६२) गोपाल कायस्य, पन्ना । . ग्रन्थ—(१) शालिहोत्र, (२) गजविलास । कविताकाल-१९००। मृत्यु १९२०। विवरण-पन्नानरेश हरवंशराय ग्रीर नरपतिसिंह के समय में थे। ये अजयगढ़ में भी रहे थे। नाम—(१६६३) गोपाळराय भाट। ग्रन्थ-दम्पति वाक्यविलास । कविताकाळ-१९००।

नाम—(१६६४) चतुर्भु ज मिश्र, ग्रागरा। ग्रन्थ—(१) व्रजपरिक्रमा सतसई, (२) वंशविनोद ।

विवरण—साधारगश्चे गी।

कविताकाल-१९००।

विवरण—ये महाशय प्रसिद्ध किव कुळपति मिश्र के वंशज थे। कविता साधारण श्रेणी की है।

नाम—(१६६५) जवाहिरसिंह कायस्थ पन्ना।

कविताकाल-१९००।

विवरण-महाराजा मानसिंह के समय में थे।

नाम—(१६६६) दीनानाथ अध्वय्यु, मोहार।

प्रन्थ—ब्रह्मोत्तरखंड भाषा ।

जन्मकाल--१८७६।

कविताकाल—१९००।

नाम—(१६६७) दुलीचंद, जयपूर। ग्रन्थ—महाभारत भाषा।

कविताकाल-१९०० के लग भग।

विवरण—महाराज रामसिंह जयपुरनरेश की श्राज्ञा से बनाया था। नाम—(१६६८) नंदकुमार कायस्य, बाँदा।

कविताकाल—१९०० के लग भग।

विवरण-पन्ना से कुछ पे शन पाते थे।

नाम—(१६६६) परमवन्दीजन महोवा वाले।

ग्रन्थ—नखशिख।

जन्मकाल—१८७१।

कविताकाल-१९००।

```
विवरण-ताष-श्रेणी।
नाम-(१६७०) प्रधान।
जन्मकाल--१८७५।
कविताकाल-१९००।
विवरण-साधारग श्रेगी।
नाम—(१६७१) बिलरामदास ।
ग्रन्थ-चित्तविलास ।
जन्मकाल-१८७०।
कविताकाल-१९००।
विवरण—निम्न श्रेणी।
नाम—(१६७२) बंसगापाल बुँदेलखंडी।
ग्रन्थ—भाषासिद्धान्त (गद्य व्रजभाषा )।
कविताकाल-१९००।
विवरण्—साधारण भाषा । ग्रन्थ छतरपूर में है । जालवन वासी
        वन्दीजन।
 नाम—(१६७३) भारतीदान जाधपूरवासी।
कविताकाल-१९००।
विवरण—ये महाशय मुरारिदान के पिता थे। इनकी कविता
        ग्रनुप्रासिवभूषित साधारण श्रेणी की थी।
 नाम—(१६७४) मदनगोपाल शुक्क, फत्हाबादी।
```

ग्रन्थ—(१) ग्रजु नविलास, (२) वैद्यरत ।

जन्मकाल--१८७६।

```
कविताकाल—१९००।
```

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(१६७५) माखन।

जन्मकाल —१८७०।

कविताकाल-१९००।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(१६७६) रणजीतसिंह धंधेरे क्षत्रियः, पंचमपुर।

ग्रन्थ—कलाभास्कर **।** 

कविताकाल—१९००।

विवरण—हीन श्रेणी।

नाम—(१६७७) रामनाथ उपाध्याय ।

प्रनथ-(१) रसभूषण ग्रन्थ, (२) महाभारत भाषा।

कविताकाल-१९००।

विवरण—महाराजा नरेन्द्रसिंह पटियाले वाले के समय में थे।

नाम—(१६७८) लक्ष्मण।

ग्रन्थ—धर्मप्रकाश (१९०५), (२) भक्तप्रकाश (१९०२), (३) नृप-नीतिशतक (१९००), (४) समयनीतिशतकं (१९०१),

(५) शालिहोत्र, (६) रामलीलानाटक, (७) भावनाशतक।

कविताकाल—१९००।

विवरण—भावनाशतक व शालिहोत्र हमने दरवार छतरपुर के पुस्तकालय में देखे।

नाम—(१६७६) लक्ष्मणप्रसाद उपाध्याय , बाँदा ग्रन्थ—नामचक्र ।

कविताकाल-१९००।

विवरण—गुन्नूलाल के पुत्र।

नाम—(१६८०) लोने बन्दीजन, बुँदेलखंडी।

जन्मकाल-१८७६।

कविताकाल-१९००।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(१६८१) सम्पति।

जन्मकाल--१८७०।

कविताकाल—१९००।

विवरण—हीन श्रेणी।

नाम—(१६८२) हरिजन कायस्य, टीकमगढ़।

ग्रन्थ—कविप्रिया टीका, (२) तुलसीचिन्तामणि (१९०३)।

कविताकाल-१९००।

नाम—(१६८३) हिमंचलसिंह कायस, छतरपूर।

ग्रन्थ—सतसई की टीका।

कविताकाल-१९००।

नाम—(१६८४) रामजू।

ग्रन्थ-विहारीसतसई टीका।

कविताकाळ—१९०१ के पूर्व।

नाम—(१६८५) अवधेस, चरसारी बुँदेळखंड।

कविताकाल-१९०१।

विवरण—ये महाराज रतनसिंह चरखारीनरेश के यहाँ थे। सरोजकार ने भूपा वाले बुँदेलखंडी का एक ग्रीर नाम

दिया है। जान पड़ता है कि ये दोनें। नाम एक ही हैं। साधारण श्रेणी।

नाम-(१६८६) जय कवि।

कविताकाल—१९०१।

विवरण—लखनऊ के नवाब वाजिद्यलीशाह के यहाँ थे। व्रज-भाषा व खड़ी बोली मिश्रित रचना की है। साधारण श्रेणी।

नाम—(१६८७) वंशीधर वाजपेयी, चिंताखेड़ा ज़िला रायबरेली।

जन्मकाल—१८७४।

कविताकाल-१९०१।

विवरण—स्फुट काव्य।

नाम-(१६८८) वंशीधर भाट, बनारसी।

ग्रन्थ—(१) विदुर प्रजागर (साहित्य वंशीधर), (२) मित्रमनेहर (भापा राजनीति)।

जन्मकाल—१८७० ।

कविताकाल—१९०१।

नाम—(१६८६) वंसरूप वनारसी।

जन्मकाल-१८७४।

कविताकाल-१९०१।

विवरण स्फुट कविता काशीराज महाराज की की है भार नायिकाभेद भी कहा है। साधारण श्रेगी।

नाम—(१६६०) रामगुलाम द्विवेदी।

ग्रन्थ—(१) संकटमोचन, (२) प्रबंधरामायण, (३) किप्किन्धा-कांड, (४) विनयनवपंचक।

कविताकाल-१९०१।

विवरण—मिरज़ापुरिववासी । श्राप तुलसीकृत रामायण के प्रसिद्ध श्रनुसन्धानकर्ता हैं । श्रापके पद रागसागरीद्भव में भी हैं।

नाम-(१६६१) चैनदान चारण।

प्रनथ-बिस् (मरसिया)।

कविताकाल-१९०२ के प्रथम।

नाम—(१६६२) भैरववल्लभ।

प्रन्थ-युद्धविलास ।

कविताकाल-१९०२ के पूर्व।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(१९६३) अयोध्याप्रसाद शुक्त, गीला गीकरणनाथ,

ज़िला खीरी।

कविताकाल-१९०२।

विवरण—ये राजा भूड़ के यहाँ थे। कविता साधारण श्रेणी की है।

नाम—(१६६४) कालीचरण वाजपेयी, बिगहपुर, ज़िलाउन्नाव।

श्रन्थ—वृन्दावनप्रकरण। कविताकाल—१९०२।

नाम—(१६६५) भवानीदास ।

जन्मकाल—१८७५। कविताकाल—१९०२।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(१६६६) सुखलाल भाट, ग्रीड्छा।

अन्थ—(१) दस्तूरग्रमल, (२) नसीहतनामा, (३) राधाकृष्ण-

कटाक्ष ।

कविताकाळ—१९०२। विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम-(१६६७) हरी ग्राचार्य ।

श्रन्थ-- अष्टयाम ।

कविताकाल-१९०३ के पूर्व।

नाम—(१६६८) गजराज उपाध्याय।

ग्रन्थ—(१) वृत्तहार पिंगल, (२) सुवृत्तहार, (३) रा जन्मकाल—१८७४। कविताकाल-१९०३।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम-(१९६६) सर्वसुखशरण।

ग्रन्थ-तत्त्ववेध ।

कविताकाल-१९०३ के पूर्व।

विवरण—ग्रयोध्या के महन्त ज्ञात होते हैं।

नाम-(२०००) नरेन्द्रसिंह।

प्रन्थ-बालकचिकित्सा।

कविताकाल—१९०३।

नाम—(२००५) ग्रमीर, बुँदेलखंडी।

प्रन्थ-रिसालातीरन्दाज़ी।

कविताकाल—१९०४।

नाम—(२००२) ग्रवधवक्स।

िं जन्मकाल—१८८०।

कविताकाल—१९०४।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२००३) चन्द् कवि।

ग्रन्थ—भेद्रप्रकाश।

कविताकाल—१९०४।

विवरण—सवाई राजा रामसिंह जयपुरनरेश इनके ग्राश्रयदाता थे।

नाम—(२००४) जनकलां ड्लीशरण साधु, ग्रयोध्या।

अन्थ—(१) नेहप्रकाशिका ( पृ० ८४ ), (२) नेहप्रकाश बालग्रली रचित पर टीका, (३) ध्यानमंजरी।

कविताकाल—१९०४।

नाम-(२००५) भीषमदास।

ग्रन्थ-रामरत्न दोहाई।

कविताकाल-१९०४।

नाम-(२००६) परमसुख।

ग्रन्थ—सिंहासनवत्तीसी।

कविताकाल—१९०५ के पूर्व ।

नाम—(२००७) कृष्णाकर चारण, करौली।

ग्रन्थ—स्फुट।

कविताकाल—१९०५ के लगभग।

नाम—(२००८) थानसिंह (कान्ह)कायस्थ, चरस्रारी।

ग्रन्य—हयग्रीवनखशिख।

जन्मकाल—१८८२।

कविताकाल—१९०५—मृत्यु १९१४। विवरण—चरखारीनरेश रतनसिंह के समय में थे।

नाम—(२००६) फ़ाजिलसाह बानिया, छतरपूर।

ग्रन्थ-प्रेमरत्न ।

7

71

कविताकाल-१९०५।

विवरण-मधुसूदनदास श्रेणी।

नाम-(२०१०) हरिभक्तसिंह, भिनगानरेश।

ग्रन्थ-(१) ज्ञानमहोद्धि (पृ० ४०), (२) दानमहोद्धि ।

कविताकाल—१९०५।

नाम—(२०११) ग्रलखसनेही नैनदास ।

ग्रन्थ-गीतासार।

कविताकाल—१९०६ के पूर्व।

नाम—(२०१२) सुखविहार साधु।

ग्रन्थ<del> सु</del>खविहार ।

कविताकाल-१९०६।

नाम—(२०१३) ठाकुरप्रसाद (उपनाम पंडित प्रवीन)पयासी।

कविताकाल-१९०७।

विवरण—तेष श्रेणी। अयोध्या के महाराजा मानसिंह के यहाँ थे।

नाम-(२०१४) भाजुनाथ भा।

प्रनथ-प्रभावतीहरण।

जन्मकाल-१८८०।

कविताकाल-१९०७।

विवरण-महाराजा महेश्वरसिंहजी दरभंगा के यहाँ थे। मैथिली

भाषा में कि है।

नाम—(२०१५) रमैया बाबा।

थ्रन्थ—(१) रमैया की कविता, (२) रमैया बाबा की कविता, (३) रमैया के कवित्त ।

कविताकाल—१९०७।

नाम-(२०१६) साहबदीन साधु बनारसी।

प्रत्थ—सन्देहवोध । कविवाकाल—१९०१।

कविताकाल—१९०७।
विवरण—महाराजा ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह के समय में थे

नाम—(२०१७) धीरसिंह महाराजा।

ग्रन्थ—ग्रलंकारमुक्तावली । कविताकाल—१९०८ के पूर्व ।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२०१८) विष्णुसिंह चारण, करीली।

ग्रन्थ—स्फुट । कविताकाल—१९०८ ।

विवरण—ये भाषा तथा संस्कृत के अच्छे कवि ग्रीर पंडित थे। करीलीदरबार के आप वंशपरम्परा से कवि थे।

\_/२ - ९८ ) हेतीहन

नाम—(२०१६) देवीदत्त । ग्रत्थ—ग्रदकपचीसी ।

कविताकाल—१९०९।

नाम-(२०२०) मनराज।

ग्रन्थ-स्फूट।

कविताकाल-१९०९।

विवरण—श्टंगारसंग्रह में काव्य है।

्नाम—(२०२१) लक्ष्मीप्रसाद्।

श्रन्थ—(१) श्रंगारकुंडली, (२) नायिकामेद।

कविताकाल-१९०९।

विवरण—साधारण श्रेणी । ये महाराजा भानुश्रताप छत्रसाल बंसी के मुसाहब थे ।

नाम—(२०२२) सुन्दरलाल (उपनाम रसिक) बाँदानिवासी।

प्रत्थ—(१) सुन्दरचन्द्रिकारसिक, (२) कुंजकातुक, (३) पूजा-विभास।

कविताकाल-१९०९।

विवरण—साधारण श्रे गी।

नाम-(२०२३) अजबेस (द्वितीय) भाट।

प्रनथ-- बघेलवंशवर्णन ।

जन्मकाल-१८८६।

कविताकाल-१९१०।

विवरण—महाराजा विद्वनाथिसिंह बाँधवनरेश के यहाँ थे। ताप कवि की श्रेणी। नाम—(२०२४) ग्रीघड़।

श्रन्थ-तरंगविलास।

कविताकाल-१९१० के लगभग।

विवरण-बनारसनरेश ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह के यहाँ थे।

नाम—(२०२५) ईश्वरीप्रसाद कायसं, कृनाज ।

ग्रन्थ—(१) बिहारीसतसई पर कुण्डलिया, (२) जीवरक्षावली, (३) व्याकरणमूलावली, (४) नाटकरामायण, (५) ऊषा-

ग्रनिरुद्ध नाटक, (६) तवारीख़ महाबा।

जन्मकाल-१८८६।

कविताकाल-१९१०।

नाम—(२०२६) ऋतुराज।

ग्रन्थ--बसन्तविहारी नीति।

कविताकाल-१९१०।

नाम—(२०२७) ऋषिराम मिश्र, पद्दीवाले ।

म्यन्थ—वंशीकल्पलता ।

कविताकाल-१९१०।

विवरण—साधारण श्रेणी। लख़नऊ के महाराजा बालकृष्ण के यहाँ थे।

नाम—(२०२८) कुँवर रानाजी क्षत्रिय, बलरामपुर।

ग्रन्थ--,फीलनामा (पृ० ६१ गद्य, तथा पृ० ४६ पद्य)।

```
कविताकाल-१९१०।
नाम—(२०२६) गदाधरदास, समागरा वाले।
ग्रन्थ-दिग्विजयचम्पू (पृ० २७८)।
कविताकाल-१९१०।
विवरण—ग्राश्रयदाता बलरामपुर राज्य।
नाम—(२०३०) गुणसिन्धु, बुँदेळखंड।
जन्मकाल-१८८२।
कविताकाल-१९१०।
विवरण—साधारण श्रेणी।
 नाम—(२०३१) गौरचरण गेस्वामी, श्रीवृन्दावन।
श्रन्थ—(१) जालीकुञ्जलाल, (२) भूषणदृषण, (३) विचित्रजाल,
      (४) श्रीगैराङ्गचरित्र, (५) चेारी है कि दगावाज़ी,
      (६) चैतन्यविजय की समाले।चना पर समाले।चना, (७)
      अभिमन्यु-वध, (८) भवानी।
कविताकाल-१९१० । वर्त्तमान ।
 नाम—(२०३२) चैनसिंह खत्री, लख़नऊ, उपनाम (हरचरण)।
 थ्रन्थ-(१) श्रृङ्कारसारावली, (२) भारतदीपिका, (३) बृहत्कवि-
       बल्लभ।
 कविताकाळ-१९१०।
 विवरण-निम्न श्रेणी।
```

जन्मकाल-१८८१।

नाम—(२०३३) जदुनाथ।

कविताकाल-१९१०।

विवरण—इनके कवित्त तुलसी के संग्रह में हैं। साधारण श्रेणी।

नाम-(२०३४) दास।

ग्रन्थ-केदारपंथप्रकाश।

कविताकाल-१९१०।

विवरण—राजा नरेन्द्रसिंह पटियाला वाले की केंद्रारनाथयात्रा का वर्णन है।

नाम—(२०३५) द्रोणाचार्यं त्रिवेदी।

थ्रन्थ—प्रियादास चरितामृत । कविताकाल—१९१०।

नाम—(२०३६) बलदेवदास माथुर।

ग्रन्थ-(१) कृष्णखंड भाषा, (२) करीमा हिन्दी।

कविताकाल-१९१०।

नाम-(२०३७) भैरवप्रसाद कायस्य, पन्ना।

ग्रन्थ—स्फुट।

जन्मकाल-१८८४।

कविताकाल-१९१०।

नाम-(२०३८) मकरन्द्राय, पुर्वायाँ, शाहजहाँपूर।

ग्रन्थ-हास्यरस।

जन्मकाल-१८८०।

कविताकाल—१९१०।

नाम—(२०३६) मंगलदास कायस, पॅंतेपुर ज़ि॰ बारहबंकी। ग्रन्थ—(१) ज्ञानतरंग, (२) विजय-चंद्रिका, (३) कृष्णिप्रया, (४) सहस्रसाखी।

जन्मकाल-१८८५।

कविताकाल-१९००, मृत्यु १९६४।

विवरण—ये ठाकुर महेश्वरबख़्श तालुक़े दार रामपुर मथुरा के यहाँ थे। इन्होंने छोटे बड़े ४८ ग्रन्थ निर्मित किये थे। साधारण श्रेणी।

नाम—(२०४०) रसाल, बिलग्राम हरदे ।

थ्रन्थ—(१) वरवै **ग्रलंकार, (२) नखशिस्र** ।

जन्मकाल--१८८०।

कविताकाल-१९१०।

विवरण-साधारण श्रेणी।

नाम—(२०४१) रामप्रसाद ग्रगरवाल, मिर्जापूर।

प्रन्थ—(१) धर्मतत्त्वसार, (२) वैंातीस ग्रक्षरी, (३) श्रीभक्तरस-वैंातीसी।

कविताकाल-१९१०।

नाम-(२०४२) हलधर।

प्रन्थ<del>-सुदामाचरित्र</del>।

कविताकाल-१९९० के पूर्व।

नाम—(२०४३) तुलसीराम ग्रगरवाल, मीरापुर।

यन्थ-भक्त-माळ (उद् अक्षरों में)।

कविताकाल-१९११।

नाम—(२०४४) दीनानाथ बुँदेलखंडी।

ग्रन्थ—भक्तिमञ्जरी।

कविताकाल-१९११।

विवरण—निम्न श्रेणी।

नाम-(२०४५) भूमिदेव।

कंविताकाल-१९११।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम-(२०४६) भूसुर।

जन्मकाल—१८८५। कविताकाल—१९११।

विवरण-साधारण श्रेणी।

नाम—(२०४७) किशोरीशरण (उपनाम रसिक वा रसिक-

विहारी)।

थ्रन्थ—(१) रघुवर का कर्णाभरण, (२) सीतारामरसदीपिका, (३) कवितावली, (४) सीतारामसिद्धान्तमुकावली, (५)

बारहखड़ी।

कविताकाल—१९१२ के पूर्व ।

विवरण—सुदामापुर के गुजराती ब्राह्मण, सखी सम्प्रदाय के वैष्णव

थे। अयोध्या में बसे।

नाम—(२०४८) रसिकसुन्दर। ग्रन्थ—प्रियाभक्तिरसवोधिनी राधामंगछ। द्विजदेवकाल ी

कविताकाल--१९१२ के पूर्व ।

नाम—(२०४६) गुरुप्रसाद क्षत्रिय ग्राजमगढ़।

ग्रन्थ—सन्निपातचन्द्रिका (पृ० ५० पद्य)।

कविताकाल-१९१२।

विवरण-वैद्यक।

नाम-(२०५०) नरहरिदास।

ग्रत्थ—(१) नरहरिप्रकाश, (२) नरहरिदास की बानी।

कविताकाल-१९१२।

नाम-(२०५१) मृगेन्द्र।

ग्रन्थ—(१) प्रेमपयोनिधि (१९१२), (२) कवित्तकुसुमवाटिका (१९१७)।

कविताकाल-१९१२।

नाम—(२०५२) रामनाथ मिश्र ग्राज़मगढ़वाले।

ग्रन्थ-प्रस्तुतचिकित्सा।

कविताकाल-१९१२।

नाम-(२०५३) ध्यानदास ।

ग्रन्थ—(१) दानलीला, (२) मानलीला, (३) हरिचंदशत **।** 

कविताकाल—१९१३ के पूर्व।

नाम—(२०५४) दामोदर जी (दास) तैलंग भट्ट, ग्रलवर।

ग्रन्थ—स्फुट काव्य

जन्मकाल-१८८७।

कविताकाल-१९१३।

विवरण—ये ग्रलवरदर्बार के ग्राश्रित थे। साधारण श्रेणी।

नाम—(२०५५) देवीसिंह।

ग्रन्थ—(१) ग्रवु दिवलास, (२)देवीसिंहविलास,(३)ग्रायुर्वेदविलास।

कविताकाल—१९१४ के पूर्व।

नाम—(२०५६) गेाविन्द, गेापालपूर, ज़िला-गेारखपुर।

थ्रन्थ—विलासतरंग **(** के।कसार )।

कविताकाल—१९१४। विवर्ण—बढवे में मारे गए।

नाम—(२०५७) घनक्याम ब्राह्मण, ग्राज़मगढ़।

त्रन्थ—वैद्यजीवन (पृ० ४४)। कविताकाल—ं१९१४।

नाम-(२०५८) छत्रधारी रामजीवन के पुत्र।

ग्रन्थ-वाल्मीकीय रामायण भाषा।

कविताकाल—१९१४।

नाम-(२०५६) थिरपाल, सामर गाँव, मारवाड़।

ग्रन्थ-गुलाबचम्पा।

कविताकाल—१९१४।

विवरण—कहानी (स्रोकसंख्या ४१०)।

नाम-(२०६०) नरेन्द्रसिंह पटियाला के महाराज ।

कविताकाल-१९१४।

नाम-(२०६१) व्रजजीवन।

श्रन्थ—(१) भक्तरसमाल, (२) ग्रारिष्ठभक्तमाल, (३) चौरासीसार, (४) चौरासीजी की माहात्म्य, (५) छदम चौवनी, (६) हितजी महाराज की बधाई, (७) हिरसहचरीविलास, (८) हिर-रामविलास, (९) माभभक्तमाल, (१०) प्रिया जी की बधाई, (११) रामचन्द्रजी की सवारी, (१२) सतसंगसार।

कविताकाल-१९१४।

विवरण—साधारण श्रेणों।

नाम—(२०६२) शालियाम चैावे, बूँदी।

ग्रन्थ-स्फुट।

कविताकाल—१९१४।

विवरण-वूँदी दरबार में थे। साधारण श्रेणी।

नाम—(२०६३) अच्छेलाल भार, कन्नीज।

जन्मकाल-१८८९।

कविताकाल-१९१५।

नाम-(२०६४) काशी।

त्रत्थ-(१) गदर रायसी, (२) धूसा रायसी।

कविताकाल-१९१५।

नाम—(२०६५) ऋपालुदत्त, काशीवासी।

कविताकाल—१९१५।

विवरण—ये महाशय महामहे।पाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी के पिता ग्रीर एक ग्रन्छे कवि थे।

नाम—(२०६६) कृष्ण।

जन्मकाल—१८८८।

कविताकाल-१९१५। नाम-(२०६७) गयादीन कायस्य, बाँदा।

**प्रन्थ—चित्रगुप्तवृत्तान्त** ।

जन्मकाळ—१८९०।

कविताकाल—१९१५।

विवरग-फ़तेहपूर में तहसीलदार थे। यह ज्ञानसागर प्रेस में

छपा है ।

नाम—(२०६८) गेामतीदास, ग्रवध।

ग्रन्थ-रामायण।

कविताकाल—१९१५।

नाम-(२०६६) गुरुदत्ता

जन्मकाल-१८८७।

कविताकाल-१९१५।

विवरण-शिवसिंह सवाई के पुत्र के दरबार में थे। साधारण श्रेणी।

नाम—(२०७०) ठाकुरदास के पिता खुमानसिंह कायस चरखारी।

ग्रन्थ—(१) रामायण, (२) गावद्धन**लीलां** ।

जन्मकाल—१८९० के लगभग। मृ० सं० १९५५।

कविताकाल-१९१५।

विवरण—श्रीमान् वर्तमान चरखारी-नरेशजी ने कविता पर प्रसन्न हो पारिताषिक दिया था।

नाम-(२०७१) तुलसीराम मिश्र, कानपूर।

प्रनथ—सत्यसिन्धु।

जन्मकाल-१८८८।

कविताकाल-१९१५ से ५८ तक।

नाम-(२०७२) निर्भयानन्द स्वामी।

प्रन्थ—शिक्षाविभाग की कुछ पुस्तकें।

कविताकाल-१९१५।

नाम-(२०७३) महेशदास।

प्रन्थ-एकादशीमाहातम्य।

कविताकाल-१९१५।

नाम-(२०७४) शिवदीन, भिनगा, बहराइच।

प्रनथ-कृष्णदत्तभूषंण।

कविताकाल-१९१५।

विवरण-राजा भिनगा के नाम ग्रन्थ रचा। साधारण श्रेणी।

नाम-(२०७५) हरिदास बंदीजन, बाँदा।

अन्थ-राधाभूषण।

जन्मकाल-१८९१।

कविताकाल-१९१५।

विवरण—साधारण श्रेणी।

## चैंतिसवाँ ऋध्याय।

दयानन्द-काल

( १९१६-२५ )।

(२०७६) महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती त्रौर

## त्रार्थसमाज ।

स्वामी जी का जन्म संवत् १८८१ में श्रीदीच्य ब्राह्मण अम्बारांकर के यहाँ मोरवी शहर काठियावाड़ प्रदेश में हुआ था जहाँ पर
इनका नाम मूलशङ्कर रक्खा गया। इनके पिता ने २१ बरस की
अवस्था में इनका विवाह करना चाहा, परन्तु इन्होंने छिपकर घर से
प्रस्थान कर दिया। पक ब्रह्मचारी ने इनको शुद्ध चेतन नाम का
ब्रह्मचारी बनाया। पीछे से श्रीपूर्णानंद सरस्वती से संन्यास लेकर
स्वामी जी ने दयानंद सरस्वती नाम धारण किया। इन्होंने छण्ण
शास्त्री से व्याकरण पढ़ा श्रीर योगानंद स्वामी तथा दे। श्रीर महातमाश्री से योग सीखकर आवू पर्वत पर उसका अभ्यास किया।
इधर उधर अमण करते हुए ये ३० वर्ष की अवस्था में हरिद्वार
पहुँचे श्रीर बहुत दिन तक हिमालय पर्वत पर धूमते रहे। जहाँ



महिष स्वामी दयानंद सरस्वती।

| ŧ |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| , |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

जहाँ जो कोई विद्वान् इनको मिला उससे ये विद्या ग्रहण करते गये। इन्होंने सं० १९१७ से २० तक स्वामी विरजानंद जी शास्त्री से मधुरापुरी में विद्याध्ययन किया ग्रीर उन्हों के उपदेश से लेक-सुधार का बीड़ा उठाया।

सं० १९२० से इन्होंने लेगों से शास्त्रार्थ करना प्रारम्म किया। ग्रापने शैव, वैष्णव, बहुभीय, जैन, रामानंदी ग्रादि rमतें का खंडन ग्रीर इन मतें के बहुत से पंडितें का परास्त करके सं॰ १९२३ तक निम्न बातें का अशुद्ध ठहरायाः--मूर्तिपूजा, वाममार्ग, वैष्णव-मत, चालीमार्ग, बीजमार्ग, अवतार, कंठी, तिलक, छाप, पुराण, गंगा ग्रादि तीर्थ खानें की प्वित्रता, ग्रीर नाम-स्मरण तथा व्रत ब्रादि । इसके पीछे १९२३ में हरिद्वार वाले कुम्भ-मेले के अवसर पर पाखंडखंडिनी ध्वजा खापित करके आप ने बहुत से पंडितें ग्रीर साधुग्रें का शास्त्रार्थ में पराजित किया। इसके बाद फर्रुख़ाबाद, कानपूर इत्यादि में स्वामी जी से बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते रहे, जहाँ हर जगह इन की जीत होती रही। ग्रंतती-गत्वा सं० १९२६ में इस महात्मा ने ग्रायीवर्त की केन्द्रस्वरूपा श्री काशीपुरी में पहुँचकर वहाँ के महात्माग्रों ग्रीर पंडितां का शास्त्रार्थ के वास्ते छछकारा । आप तीन वर्ष के भीतर ५ या ६ दफ़ा काशीं-धाम में गये। काशी के भारी शास्त्रार्थ में हिन्दू लेग विशुद्धानंद स्वामी को ग्रीर समाजी लोग इन स्वामी जी को जीता हुगा कहते हैं। इसके बाद स्वामीजी पटना, कलकत्ता, मुंगेर इत्यादि पूर्वी शहरों में घूम घूम कर शास्त्रार्थ करते रहे। अनन्तर इन्होंने दक्षिण की यात्रा की, ग्रीर ये जबलपूर, पूना इत्यादि होते हुए बम्बई होकर

काठियावाड़ पहुँचे। वहां भी ख़ूब शास्त्रार्थ हुए। इनका विचार बहुत दिनों से "ग्रार्थ्यसमाज" स्थापित करने का था, परन्तु उसके स्थापन में विघ्न पड़ते रहे। ग्रंत में चैत्र छु०५ सं० १९३२ का बम्बई के मुहल्ला गिरगाम में डाक्र मानिकचन्द जी की वाटिका में पहले पहल श्रार्थ्यसमाज की स्थापना हुई ग्रीर उसके २८ नियम बनाये गये। फिर वहाँ से पूना ग्रादि घूमते हुए ये महाशय दिल्ली पहुँचे। चहाँ से पंजाब के प्रायः सभी शहरों में ग्राप ने शास्त्रार्थ करके हर जगह विजय पाई। इसके बाद ग्रापने मध्य-प्रदेश, राजपूताना इत्यादि में घूम घूम कर धर्मप्रचार किया। इस समय तक अन्य धर्म चाले कुछ कट्टर मूर्ज इनके घार रात्रु हो गये। उन के पड्रयन्त्रों से २९ सितम्बर सं० १९४० के। स्वामी जी के। दूध में पीस कर काँच दिया गया जिस से बहुत व्यथित होकर ये ग्रजमेर का चले गये ग्रीर बहुत समय तक पीड़ित रहै। ग्रन्तका यह भारतभानु कार्तिक चदी १५ सं० १९४० का ५९ बरस तक भारत को प्रकाशित रखकर इस ग्रसार संसार को छोड़ ६ बजे संध्या को ग्रस्त हो गया ।

इन महाशय की रचना के ये ग्रंथ हैं:—सत्यार्थप्रकाश, वेदाङ्गप्रकाश, पंचमहायज्ञविधि, संस्कारविधि, गांकरुणानिधि, ग्राय्योंद्देश्यरत्नमाला, भ्रमोच्छेदन; भ्रांतिनिवारण, ग्रार्थ्याभिविनय, व्यवहारभानु, वेदविरुद्धमतखंडन, स्वामिनारायणमतखंडन, वेदान्तध्वांतनिवारण, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, ऋग्वेदभाष्य, ग्रीर यज्ञवेदभाष्य। इन्होंने जितने भाषा-ग्रन्थ लिखे, उनमें वर्तमान शुद्ध हिन्दी
का प्रयोग किया। ग्राप की भाषा बहुत ही सरल होती थी।

संस्कृत के बड़े भारी विद्वान् होने पर भी श्रापने विशेषतया हिन्दी के। श्रादर दिया श्रीर अपने प्रायः सभी श्रन्थ हिन्दी में छिखे।

पेसे महात्मा पुरुष इस संसार में बहुत कम हुए हैं। इन्होंने यावज्ञीवन अखंड ब्रह्मचर्य्य व्रत रक्खा ग्रीर सदैव परे।पकार तथा देशसेवा की। ग्रपने उपदेशों में ग्राप भारते।न्नति का बहुत बड़ा ध्यान रखते थे। यदि इनका मत पूरा पूरा स्थिर हो जावे ते। भारत की बहुत सी अवनितकारिणी रसमें यकबारगी मिट जावें। जैसे महात्मा बुद्ध-देव ने अपने समय की भारतमूले। च्छे दनकारिणी सभी चालें। की हटाकर सीधा सादा वैद्धि-धर्म चलाया था, उसी प्रकार इस महर्षि ने भारतमुखे।ज्ज्वलकारी आर्थ्यसमाज के सिद्धांतें। के। स्थिर किया है। यह एक ऐसा ग्रीषध है जिसके भले प्रकार सेवन से भारत के सभी भारी रोग देाष शांत है। सकते हैं। अर्थ-शास्त्र का धर्म-सिद्धांतेां से मिलाकर इह लेकि श्रीर परलेक देगों में सुखद मत स्थापित करने में यह महात्मा समर्थ हुआ है। वेदें। को इसी महात्मा ने पुनर्जन्म सा दिया। भारतवर्ष में बुद्धदेव,श ङ्कर स्वामी, ग्रीर स्वामी द्यानंद-यही तीन मुख्य धर्मप्रचारक हुए हैं। इस महातमा से संस्कृत तथा हिन्दी-प्रचार का भी बहुत बड़ा लाभ पहुँचा ग्रीर ग्रार्थ्यसमाज के नियमानुसार हिन्दी का उन्नत करना भी एक धर्म है। ये महाशय गुजराती थे, तथापि राष्ट्र समभा कर इन्होंने हिन्दी ही की आदर दिया। यदि संसार के सर्वेत्कृष्ट महानुभावें। की गणना की जावे ते। उसमें स्वामी दयानंदजी का नम्बर अच्छा होगा। इस प्रबंध के लेखक ग्रार्थ्यसमाजी नहीं हैं ग्रीर प्रतिमापूजन तथा श्राद्ध इत्यादि पर पूरा

उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण साहश्य वा मूर्ति नहीं है। जो वाणी की इयत्ता, अर्थात् यह जल है लीजिए, वैसा विषय नहीं और जिसके धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति है।ती है, उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर, और जो उससे भिन्न है, वह उपासनीय नहीं। जो मन से इयत्ता करमन में नहीं आता, जो मन को जानता है, उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर, जो उससे भिन्न जीव और अंतःकरण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर।

### (२०७७) राजा लक्ष्मगासिंह।

ये महाशय आगरा के रहने वाले थे। इनका कविताकाल संवत् १९१६ के इधर उधर है। ये संवत् १९१३ में डेपुटी कलेक्टर नियत हुए ग्रीर १९४६ में इन्हें पे रान मिली। संवत् १९२७ में सरकार से इन्हें राजा की पदवी राजभक्ति के कारण मिली। इनका जन्म संवत् १८८३ में हुआ ग्रीर १९५३ में इनका स्वर्गवास हुआ। राजा साहब ने पहले पहल खड़ी बाली में कालिदास कत "शकुंतलानाटक" का अनुवाद गद्य में करके संवत् १९१९ में भकाशित किया। इस पुस्तक का हिन्दी-रसिकों में बहुत बड़ा सम्मान हुग्रा ग्रीर प्रथम संस्करण की सब प्रतियाँ बहुत जल्द बिक गईं। राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने शिक्षाविभाग के लिए बने हुए अपने गुटका में इसे भी उद्धृत किया। संवत् १९३२ में विलायत के प्रसिद्ध हिन्दीप्रेमी फ्रेडिरक पिनकाट महाशय ने इसे इँग्लिस्तान में छपवाया । इस पुस्तक को इँग्लेण्ड में यहाँ तक ग्रादर मिला कि यह इंडियन सिविल-सर्विस की परीक्षापुस्तकों में सिमालित की गई। संवत् १९५३ में



राजा लक्ष्मणसिंह।

यह फिर प्रकाशित की गई। इस बार राजा साहब ने मूळ खोकों का अनुवाद गद्य के स्थान पर पद्य में कर दिया। संवत् १९३४ में राजा साहब ने रघुवंश का अनुवाद गद्य में मूळ खोकों के साथ प्रकाशित किया। यह एक बहुत बड़ी पुस्तक है। इसके अनुवाद की भाषा सरळ एव ळळित है, और उसमें एक विशेषता यह भी है कि अनुवाद शुद्ध हिन्दी में किया गया है; यथासाध्य कोई शब्द फ़ारसी अरबी का नहीं आने पाया है।

संवत् १९३८ में इन महाशय ने प्रसिद्ध मेघदूत के पूर्वाद्ध का पद्यानुवाद छपवाया ग्रीर संवत् १९४० में उसके उत्त-राद्धे का भी अनुवाद प्रकाशित करके प्रन्थ पूर्ण कर दिया। यह प्रन्थ चै।पाई, दोहा, सोरठा, शिखरिणी, सवैया, छपी, कुण्ड-लिया, ग्रीर घनाक्षरी छन्दों में बनाया गया है, जिनमें भी सबैया मीर घनाचरी अधिक हैं। इन्होंने देाहा, सेारठा भ्रीर चैापाइयां में तुलसीदास की भाषा रक्खी है ग्रीर शेष छन्दों में वज भाषा। इनके गद्य में भी दे। चार खानें। पर वज भाषा मिल गई है, परन्तु उसकी मात्रा बहुत ही कम है। इनकी भाषा मधुर पवम् निर्दोष है, परन्तु इनका पद्य-भाग उतना अधिक प्रशंसनीय नहीं है जितना कि गद्य-भाग। इनके पद्य-भाग की गणना छत्र कवि की श्रणी में की जाती है, ग्रीर गद्य के लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाय वह सब याग्य है। वर्तमान हिन्दी-भाषा का प्रचार जब तक भारत-वर्ष में रहेगा तब तक विद्वन्मडली में राजा साहब का नाम वड़े ग्रादर के साथ छिया जावेगा। इनकी रचना में से कुछ उदाहरण नीचे उद्धत किये जाते हैं:—

### श्कुन्तला नाटकः—

"अनस्या—(हैं। अव इससे कुछ पूछूंगी। (प्रगट) महात्मा तुम्हारे मिशुर बचनें के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने की चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो ? और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुछ छोड़ यहां पधारे हो ? क्या कारन है जिस से तुमने अपने कोमछ गात को इस कठिन तपावन में आकर पीड़ित किया है ?"

"(१७२) पृथ्वी ऐसी जान पड़ती है माना ऊपर को उठते हुए पहाड़ें की चेाटी से नीचे की खिसलती जाती है वृक्षों की पींड़ जो पत्तों में ढकी हुई सी थीं खुलती श्राती हैं निद्यों का पतलापन मिटता जाता है ग्रीर भूमंडल हमारे निकट ग्राता हुग्रा ऐसा दीखता है माना किसी ने ऊपर को उछाल दिया है॥"

### मेघदूतः—

रसवीच में छै चिलयो निरिवन्ध की जी मग तेरी निहारती हैं। किट किंकिन माना विहंगम पाँति तरङ्ग उठे भनकारती हैं। मनरञ्जनि चालि अनोखी चले अह भीर की नाभि उधारती हैं। जतरात है मीत सीं आदि यही तिय विभ्रम मोहनी डारती हैं। मीत के मंदिर जाति चली मिलि हैं तह केतिक राति में नारी। मारग सूभ तिन्हें न परे जब सूचिका भेदि झुकै अधियारी॥ कंचन रेख कसोटी सी दामिनि तू चमकाइ दिखाइ अगारी। कीजियो ना कहुँ मेह की घार मरें अवला अकुलाइ विचारी॥

#### रघुवंशः—

#### मूल

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरै। वन्दे पार्वतीपरमेश्वरै। ॥ १ ॥

#### ग्रनुवाद

वाणी ग्रीर ग्रंथ की सिद्धि के निमित्त में वन्दना करता हूँ वाणी ग्रीर ग्रंथ की नाईं मिले हुए जगत के माता पिता शिव पार्वती के। । १॥

> क स्र्येप्रभने। वंशः क चारुपविषया मतिः। तितीषु दुस्तरं माहादुडुपेनासि सागरम्॥२॥

#### अनुवाद

कहाँ वह वंश जिसका पिता सूर्य है ग्रीर कहाँ थोड़े व्यवहार वाली (मेरी) बुद्धि, में ग्रज्ञानता से कठिन समुद्र की फूस की नाव से उतरना चाहता हूँ ॥ २॥

#### मूल

मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् । प्रांशु लभ्ये फले लेभादुद्बाहुरिव वामनः ॥ ३॥

#### ग्रनुवाद

कियों के यश का अभिलाषी मैं मन्दवुद्धि हँसी की पहुँ-चूँगा, जैसे लम्बे मनुष्य के हाथ लगने योग्य फल की ग्रोर लेम से ऊँची बाँह करने वाला वै।ना ॥ ३॥

# (२०७८) शंकरसहाय अग्निहोत्री ( शंकर )।

ये महाराय दरियाबाद ज़िला बारहवंकी-निवासी कात्यकुत ब्राह्मण हैं । इनका जन्म संवत् १८९२ विक्रमीय का है । छः सै। वर्ष से इनके पूर्व पुरुष इसी श्राम में रहे। इनके पिता का नाम पंडित बच्चूळाळ ग्रीर मातामह का पं**० रामबक्स तेवारी था।** ११ वर्षे की अवस्था में इनका विवाह हुआ। इनके कोई पुत्र नहीं है, परनु दे। पुत्री व दे। दे।हित्र वर्तमान हैं, जिनके नाम संगमलाल ग्रीर कृष्णदत्त हैं। ये दोनों इन्हीं के साथ रहते हैं। संगमलाल कविता भी करते हैं। शंकरसहायजी ने ३२ वर्ष की अवस्था से काम करना प्रारम्भ किया। पहले १६ वर्ष तक इन्होंने पाठशालाग्रें में ग्रध्यापकी की ग्रीर फिर २२ वर्ष पर्यंत राय शंकरवली तम्रह्नुकदार के यहाँ ज़िलेदारी की। अब तीन साल से पेंशन पाते हैं। इन्हेंाने कविता-मंडन नामक एक ग्रलङ्कारग्रंथ बनाया है, जिसमें ३७८ छंद हैं, जिन में सबैया बहुतायत से हैं ग्रीर घनाक्षरी कम। यह ग्रंथ ग्रभी मुद्रित नहीं हुआ है और न क्रमबद्ध लिखा ही गया है। हम इनसे मिलने दरियाबाद गये थे, जहाँ उपर्युक्त हाल इन्हीं महाशय के द्वारा हमें विदित हुग्रा, परंतु ग्रपना ग्रंथ ये हमें नहीं दिखा सके। इसके ग्रित-रिक्त इन्होंने स्फुट छंद भी बनाये हैं। इस कवि में समाले। चना-शक्ति बहुत तीव है। हमारे क़रीब ३ घंटे बातचीत करने में श्राप्त-है। त्रीजी ने बहुत कम कवियां के विषय पूज्यभाव प्रकट किया। ये महाशय तुलसीदास ग्रीर सेनापित का बहुत ग्रच्छा समभते ग्रीर पद्माकर एवम् ठाकुर को बहुत निंद्य मानते थे। इनकी समा-

परिवर्त्तन-प्रकरण ।

लेविना में रियायत का नाम नहीं है। आप प्रत्येक विषय पर अपना स्वतंत्र विचार प्रकट किये बिना नहीं रहते थे, चाहे वह श्रोता को अप्रिय ही क्यों न हो। कविता के इतने प्रेमी हैं कि जब ९॥ बजे दिन के। हम इनके यहाँ गये, तब ग्राप स्नान के लिए जा रहे थे, परन्तु विना स्नान किये ही ३ घंटे तक हमारे पास वैठे रहे ग्रीर . हमारे बहुत कहने पर भी हमारे चले ज्ञाने के प्रथम ज्ञापने स्नान फरना स्वीकार न किया। इनसे बात करने में हमें निश्चय हुआ कि इनके चित्त में कविता-प्रेमपादप का सचा ग्रंकुर है, परन्तु इन सब बातें के हाते हुए भी इनका प्राचीन कवियां के पद तथा भाव उठा छेने की ऐसी कुछ बानि सी पड़ गई हैं कि इनके उत्तम छन्दें। में भी चेारी का संदेह उपिथत रहता है। फिर भी इनकी भाषा उत्तम ग्रीर कविता प्रशंसनीय है। हम इनकी गणना कवि तेष की श्रेणी में करते हैं। उदाहरण-

अँग आरसी से जुपै भाखत है। हारे आरसी ही को निहारा करें। । सम नैन जो खंजन जानत तो किन खंजन ही सो इसारा करें। । भनि संकर संकर से कुच ता कर संकर ही पर धारा करों। । मुख मेरो कहैं। जो सुधाकर सो तो सुधाकरें क्यों न निहारा करों। । प्रवाल से पाँय चुनी से लला नख दंत दिपें मुकतान समान । प्रभा पुखराज सी अंगनि मैं बिलसें कच नीलम से दुतिमान ॥ कहै कि संकर मानिक से अधराहन हीरक सी मुसकान । विभूषन पंनन के पहिरे बनिता बनी जीहरी कीसी दुकान ॥

कोध में ग्राकर इस किव ने बहुत से भँडोग्रा भी बनाये हैं।

थोड़े दिनों से ये विचारे कुछ विक्षिप्त से हो गये थे ग्रीर संवत् १९६७ में स्वर्गवासी हुए।

# (२०७६) गदाधर भट्ट।

ये महाशय मिहींलाल के पुत्र ग्रीर प्रसिद्ध किय पद्माकर के पीत्र थे। इनका स्वर्गवास दितया में ८० वर्ष की अवसा में संवत् १९५५ के लगभग हुआ था। जैपूर, दितया ग्रीर सुठालिया के महाराजाओं के यहाँ इनका विशेष मान था। जैपूर के महाराजा सवाई रामसिंह की इच्छानुसार इन्होंने संवत् १९४२ में कामांधक नामक संस्कृत-नीति का भाषा-छन्दों में अनुवाद किया। अलंकारचन्द्रोदय, गदाधर भट्ट की बानी, कैसरसभाविनेाद, ग्रीर छन्दें। मंजरी नामक इनके अन्ध प्रसिद्ध हैं। अन्तिम अन्ध कविजी ने सुठालिया के राजा माधविसंह के आश्रय में बनाया। इसकी किय ने वार्ति क व्याख्या भी लिखी थी। गदाधरजी का काव्य परम प्रशंसनीय ग्रीर मनाहर है। इनकी भाषा खूब साफ़, सानुपास ग्रीर श्रुतिमधुर है। हम इनकी तीष किव की श्रेणी में रक्खेंगे। उदाहरण।

चारों ग्रेर ग्रटवी ग्रहूट ग्रवनी पै
वनी तिंड्नी तड़ाग धेनुसिंह न भगर है।
गदाधर कहै चाह ग्राश्रम बरन चार
सील सत्य बादी दानी भूपित सगर है॥
ग्रापगा दुरग गज बाजि रथ प्यादे
घने ग्रम्विका महेस प्रभु भक्ति में पगर है।

. ऊमट नरेस माधवेस महाराज

जहाँ वैरिन का मारिया सुठारिया नगर है॥

जैालैं जन्दुकन्यका कलानिधि कलानिकर

जटिल जटानि बिच भाल छवि छन्द पै।

गदाधर कहै जौलैां ग्रश्विनी कुमार

हनुमान नित गावैं राम सुजस अनन्द पै॥

जौलैं। ग्रलकेस वेस महिमा सुरेस सुर

सरिता समेत सुर भूतल फनिन्द पै।

विजै नृप नन्द श्री भवानीसिंह भूप

मिन बखत बिलन्द तै।लैं। राजी मसनन्द पै॥ मार का मार बिहाय गदाधर छारि लटै नट बेस बनाया।

(२०८०) बालदत्त मिश्र (पूरन)।

यापका जन्म संवत् १८९१ में भगवन्तनगर ज़िला हरदे हैं में प्रसिद्ध माँभगाँव के मिश्रों वाले देवमणि वंश में हुया था। याप के पिता पिछत बालगीविन्द मिश्र बड़े ही हढ़ याचरण के मनुष्य थे ग्रीर प्राचीन प्रथा के ऐसे विकट यनुयायी थे कि गुह-जनें की लाज निभाने के। इनसे उन्होंने यावज्जीवन सम्भाषण नहीं किया। इनके बड़े भाई मुखलालजी के कोई पुत्र जीवित नहीं रहा, सो इनकी स्त्री ने यपने एक मात्र पुत्र बालदत्तजी की यपनी जेठानी को दे दिया। इस समय यापकी यवस्था सात वर्ष की थी। इसी समय से यपने काका के साथ ग्राप इटौंजा ज़िला लखनऊ में रहने लगे। काका के पीछे यापने उनका काम काज

सँभाठा ग्रीर ग्रपनी व्यापारपदुता से थे।ड़ी सी सम्पत्ति की बढ़ा कर अच्छा धन उपार्जन किया। आपने संवत् १९५६ में अपने मृत्युकाल तक साधारणतया बड़ी ज़िमींदारी पैदा करली। याव-ज्जोवन ग्रापने गरभीरता का निबाहा । सुरलेकियात्रा से ३ वर्ष प्रथम ग्राप इटौंजा छोड़ सकुटुम्ब लखनऊ में रहने लगे थे। बालकपन में आपने हिन्दी तथा संस्कृत का कुछ अभ्यास किया श्रीर कुछ गीता की भी पढ़ा, परन्तु इनके काका की इनका गीता 'पढ़ना इस कारण ग्रहिचकर हुग्रा कि गम्भीर स्वभाव की बढ़ाकर कहों ये संसार-त्यागी न है। जावें। काका की ग्राज्ञा मान कर इन्हें ने गीता छोड़ दिया। गंधी छी के छेखराज कवि इनके एक अन्य काका के पैात्र थे। गंधीली इटौंजा से केवल १२ मील पर है, सो इन दोनों महाशयों में प्रीति बहुत थी ग्रीर जाना ग्राना भी बहुधा रहता था। लेखराजजी इनसे ३ वर्ष बड़े थे। इन कारखें एवं स्वभावतः रुचि होने से ग्रापका कविता की ग्रार भी रुभात हो गया ग्रीर सैकड़ों छन्द बन गये, पर पीछे से व्यापार में विशेष कप से पड़ जाने के कारण आपकी कविता रचना बिल्कुल छूट गई, यहाँ तक कि प्राचीन छन्दों के रिक्षित रखने का भी आपने प्रयत्न न किया। फिर भी प्राचीन कवियों के ग्रन्थ देखने की रुचि ग्रापकी वैसीही रही ग्रीर हम लोगें। के। काव्य तत्त्व बताने में ग्राप सदैव चाव रखते रहे । ग्रापकी रचना में ग्रव केवल थोड़े से छन्द सुरक्षित हैं, जिनमें से उदाहरणस्वरूप दे। छन्द यहाँ लिखे जावेंगे। ग्रापके चार पुत्र ग्रीर दे। कत्यायें दीर्घजीवी 🐒 : जिनमें से बड़े भाई लखनऊ में वकालत करते हैं ग्रीर छोटे

तीन इस इतिहास-ग्रन्थ के लेखक हैं। विशाल किव आपके छोटे जामातृ थे। इनकी बड़ी पुत्री के दे पुत्र हैं, जिनमें छोटा भाई अनन्तराम वाजपेयी गद्य-लेखन का बड़ा उत्साही है। वह अभी यफ़० प० दर्जे में पढ़ता है। इनका पात्र लक्ष्मीशंकर मिश्र विलायत में पढ़ता है। वह भी कुछ कुछ छन्द बनाने और गद्य लिखने में रुचि रखता है। आप किवता में अपना नाम पूर्ण अथवा पूरन रखते थे। उदाहरण।

**लाल से लाल बने हग लाल के** जावक भाल बिसाल रह्यो फबि। त्यों अधरान में ग्रंजन लीक है पीक भरे कहि देत महाछवि॥ पीत पटी बद्छी कटि मैं लखि नारि सकोचनहीं सों रही दिब। पूरन प्रीति की रीति यही पिय दिच्छिन झूठ कहैं तुम की कवि॥ पानी धूम इन्धन मसाला संग चातस के हिकमित काठरी अनूप हहरानी है। उठत प्रभंजन कै घन घहरात ठाैर ठाैर ठहरात जात जार की निसानी है। चाल की न थाह जाकी पूरन विचारि कहै पवन विमान बान गति तरसानी है। नर छै समूह जूह भार छै ग्रपार कूह करत न रूह फेरि ताकी दरसानी है॥

# (२०८१) सीतारामशरगा भगवानप्रसाद (रूपकला)।

ग्रापका जन्म संवत् १८९७ में सारन ज़िला के ग्रंतगैत गे। ग्रा परगने के मुबारकपूर त्राम में कायख कुछ में हुग्रा। इन्होंने फ़ारसी, उदू, हिन्दी ग्रीर अँगरेज़ी की शिक्षा पाई। ये पहले ही शिक्षा-विभाग के सब-इन्स्पेक्टर नियत हुए। ग्राप रामानन्दी सम्प्रदाय के वैष्णव थे। इन्होंने सन् १८९३ ई० तक बहुत याग्यता के साथ पसिस्टेंट-इन्स्पेक्टरी का काम किया। इस समय ग्रापका मासिक वेतन ३००) था। इसी समय ग्रापने पेंशन लेली। ग्रापके केाई सन्तान न थी, गृहिणी का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था ग्रीर चित्त में भगवद्गिक तथा वैराग्य की मात्रा पहले ही से अधिक थी, अतः पेंशन लेने के पश्चात् आप श्रीययोध्याजी में जाकर साधुयी की तरह वास करने लगे। इनके बनाये कुल १३ ग्रन्थ हैं, जिनमें से ४ उद्दे के हैं ग्रीर शेष ९ हिन्दी के। ग्राप बड़े ही मिलनसार तथा सरल-हृद्य ग्रीर भक्त हैं। ग्रापके रचित ग्रन्थों के नाम ये हैं:-तनमन की स्वच्छता १, शरीरपालन २, भागवत गुटका ३, पीपाजी की कथा ४, भगद्वचनामृत ५, भक्तमाल की टीका ६, सीताराम-मानसपूजा ७, भगवन्नामक्तीर्तन ८, श्रीसीतारामीय प्रथम पुस्तक ९, ।

# (२०८२) फेरन।

इनका जन्म-स्थान, समय इत्यादि कुछ ज्ञात नहीं है, परन्तु. इनकी कविता से विदित होता है कि ये महाराज विश्वनाथसिंहजी चाँधवनरेश के किव थे। किवता इनकी सारगिर्भत ग्रीर प्रशं-सनीय है। हम इनकी गणना तेष किव की श्रेणी में करते हैं। महाराजा विश्वनाथिसंहजी सं० १९२० में राज्य पर थे। उसी समय यह भी विद्यमान थे। इनका किवताकाल १९२० के लगभग समभना चाहिए।

ग्रमल ग्रनार ग्ररबिंदन की वृंद वारि

विम्बाफल विद्रुम निहारि रहे तूलि तूलि।

गेंदा ग्रे गुलाब गुललाला गुलाबास

त्र्याब जामें जीव जावक जपा के। जात भूलि भूलि ॥ फेरन फबत तैसी पायन ललाई लेाल

ईंगुर भरेसे डेाल उमड़त झूलि झूलि।

चाँदनी सी चन्दमुखी देखें। व्रजचन्द उठैं

चाँदनी बिछाना गुलचाँदनी सी फूलि फूलि ॥१॥

गृहिन दरिद्र गृह त्यागिन विभूति

दिया पापिन प्रमाद पुन्यवंतन छठा गया।

असित ग्रहेश किया सनि की सुचिच

**छ**घु व्यालन ग्रनन्द शेष भारन दले। गये। ॥

फेरन फिरावत गुनीन नित नीच द्वार

गुनन बिहीन तिन्हें वैठे ही भले। भये। ।

कहां है। गनाऊँ देखि तेरे एक ज्ञानन सीं

नाम चतुरानन पै चूकतै चले। गया ॥२॥

जनम समें में ब्रज रच्छन समें में

सिज समर समै मैं ज्ञान यज्ञ जप जूट मैं।

देव देवनाथ रघुनाथ विश्वनाथ

करी फूल जल दान बान बरखा अटूट में॥

फेरन विचारचो शुभ वृष्टि की विचार यश

चारिहू जनेन का प्रसिद्ध चारि खुट मैं।

अवध अक्ट मैं गाबरधन कूट मैं

सुतरल त्रिकूट मैं विचित्र चित्रकूट मैं॥ ३॥

चंदन चहल चावा चांदनी चँदावा चाह

घना घनसार घेर सींच महवूबी के।

ग्रतर उसीर सीर सारभ गुलाब नीर

गजव गुजारें ग्रंग ग्रजव ग्रज्वी के॥

फेरन फबत फैलि फूलन फरस तामैं

फूल सी फबी है बाल सुंदर सु खूबी के।

विसद् विताने ताने तामें तहखाने

बीच बैठी खसखाने मैं खजाने खाेलि खूबी के ॥४॥

## (२०८३) मोहन।

इस नाम के चार किव हुए हैं, जिनमें से हम इस समय चर-खारी वाले मोहन का वर्णन करते हैं, जिन्होंने १९१९ में ऋ गार-सागर नामक अन्थ बनाया। यह अन्थ हमने देखा है। इनकी किवता अच्छी होती थी। ये साधारण श्रेणी के किव हैं।

चन्द से। बदन चारु चन्द्रमा सी हाँसी परि-पूरन उमासी खासी सुरित सोहाती है। नीति प्रीति रिति रित रिति रस रीति गीत गीत गुन गीत सील सुख सरसाती है ॥

मोहन मसाल दीप माल मन माल जाति

जाल महताब आब दुरि दुरि जाती है ।

आछा अति अमल अन्प अनमाल तन

अतन अताल माभा मंग उफनाती है ॥

(२०८४) मुरारिदासजी कविराज ।

ये सूरजमल कविराज के दत्तक पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १८९५ में बूँदी में हुआ श्रीर मृत्यु संवत् १९६४ में। ये संस्कृत, प्राकृत, डिंगल तथा हिन्दी भाषा के अच्छे ज्ञाता श्रीर कि थे। इन्होंने बूँदीनरेश रामसिंहजी की आज्ञा से वंश-भास्कर की पूरा किया, जिस पर इन्हें बड़ा पुरस्कार दिया गया। इनकी जागीर में पाँच गाँव थे। इन्होंने वंशसमुख्य तथा डिंगल-केष नामक प्रन्थ बनाये। इनकी कविता प्राकृत-मिश्रित व्रजभाषा में होती थी। इनकी गणना तेष की श्रेणी में की जाती है। उदाहरण:—

कीरित तिहारी सेत सजुन के ग्रानन में
ठीर ठीर ग्रहा निस्ति मेचक मिलावे है।
बहुत प्रताप तप्त साधु जन मानस की
ऐसी सीर ग्रमृत ज्यों सीतल करावे है॥
प्रभु से प्रतापी प्रजापालन प्रचंड दंड
उत्तम म्रजाद चित्त सज्जन चुरावे है।

महाराव राजा श्रीदिवान रघुबीर

धीर रावरे गुनूं के रिव लच्छन स्वभावे है॥१॥ सेस ग्रमरेस ग्री गनेस पार पार्वे

निहँ जाके पद देखि देखि आनँद लिया करें। अक्षर है मूल फेरि व्यक्त श्री अव्यक्त भेद

ताही के सहाय सब उपमा दिया करें।

अव्यय है संज्ञा तीना काल में अमाघ

क्रिया वाके रसलीन है।य पीयुष पिया करैं।

रचना रचावै केहि भाँति तै मुरारिदास

ऐसे शब्द ईश्वर के। मनन किया करें ॥२॥

नाम—(२०८५) शालिम्राम शाकद्वीपी (ब्राह्मण)। कीपागंज,

ज़िला ग्राज़मगढ़ ।

ग्रन्थ—१ काव्यप्रकाश की समालेखना, २ भाषाभूषण की समालेखना।

विवरण—इनका जन्म संवत् १८९६ में हुआ था ग्रीर १९६० में स्वर्गवास हो गया। कविता साधारण श्रेणी की है। इनका कविताकाल संवत् १९२० मानना चाहिए।

उदाहरण।

रहुरे बसन्त ते।हि पावस करौंगी
ग्राजु के।किल के रचना के मेार सें। नचावौंगी।
टूक टूक चन्द्र के के जुगुनू उड़ाय देहैं।
तानि नमलीलपट घटा दरसावौंगी॥

कहें शालिग्राम यह चिन्द्रका धनुष ज्योति स्वेदनके किनकासे बुन्द भारिलावैंगी। कपटी कुटिल जिन भाल में लिखा है ऐसा ग्राज करतार मुखकार खलगावैंगी॥ (२०८६) ग्रीध (ग्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी)।

ये महाशय सातन पुरवा, ज़िला रायबरेली के रहनेवाले महाकिव ग्रीर सभाचतुर हो गये हैं। इनका स्वर्गवास चृद्धावस्था में
ग्रभी १९५० के लगभग हुग्रा है। इन्होंने साहित्य-सुधासागर,
छन्दानन्द, राससरवस्व, रामकवितावली, ग्रीर शिकारगाह
नामक उत्तम ग्रन्थ बनाये हैं। इनकी ग्रमुप्रास से विशेष प्रेम था।
इनके मिलनेवालों ने हम से इनके विषय में बहुत सी मज़ाक की
बातें कहीं हैं। एक बार एक राजा ने इन्हें मख़मली ग्रचकन ग्रीर
पायजामा दिया, पर सर के लिए कोई वस्तु टोपी ग्रादि का देना
बह भूल गया। इस पर ग्रापने कहा कि 'वाह महाराज! ग्रापने
मुझे ऐसा सिरोपाव दिया है कि घटाटोप।' इस पर लोगों ने मत्ट
टोप का भी घटना पूरा कर दिया। इनका काव्य प्रशंसनीय ग्रीर
सरस होता था। हम इन्हें पद्माकर किव की श्रेणी में रक्खेंगे।
उदाहरण।

बाटिका बिहंगन पै, बारि गात रंगन पै, वायु वेग गंगन पै बसुधा बगार है। बाँकी वेनु तानन पै, बंगले बितानन पै, बेस ग्रीध पानन पै बीधिन बजार है॥ ४९ वृन्दावन वेलिन पै, बनिता नवेलिन पै, वजनम्द केलिन पै वंसी बट मार है। बारि के कनाकन पै, बहलन बांकन पै, बीजुरी बलाकन पै बरणा बहार है॥१॥

चारी ग्रेर राजैं ग्रीध राजै धर्मराजै

दुसमन की पराजै है सदाजै खतरान की।

ब्रह्मायच वासी भगवान ने उदासी

कहैं बीबियाँ मियाँ है तुम्हें खता खंककान की ॥ जानकी जहान की इमान की खराबी

हाय डूबा मनसूबा त्वा कसम कुरान की। रामजी की सादी फिरँगान की मनादी

हिंदुवान की अवादी बरबादी तुरकान की ॥२॥

त्राई देखि गुऱ्यां मैं नरेस अँगनैया

जहँ खेलैं चारी भैया रघुरैया सुख पाय पाय।

लेानी लरिकैया दे भँकैया मैं बलैया

जाउँ बैंयां बैयां चलत चिरैयां गहें धाय धाय ॥

पीछे पीछे मैया हैत लैया जैसे गैया हाथ

मेवा ग्रै। मिटैया गहि देती मुख नाय नाय।

वारें नेान रैया ग्रीध ग्रानँद बढ़ैया

मेरे निघनी के छैया दुळराचें गुन गाय गाय ॥३॥

इनका राससर्वस्व हमने छत्रपूर में देखा है । उसमें ९३ बढ़िया छन्द हैं।

# (२०८७) लिछ्राम ब्रह्मभट ।

ये महाशय संवत् १८९८ में स्थान अमाढ़ा, ज़िला बस्ती में उत्पन्न हुए थे। इनके पिना का नाम पळटनराय था। इनका एक २६ पृष्ठ का जीवनचरित्र डुमरावँ-निवासी पंडित नकछेदी तेवारी ने लिखा है जा हमारे पास वत्तीमान है। दस वर्ष की अवस्था में लिखरामजी ने लासाचक, ज़िला सुस्तांपूर-निवासी ईश कवि से काव्य सीखना ग्रारम्भ किया। सोलह वर्ष की ग्रवशा में ये ग्रवध-नरेश महाराजा मानसिंह के यहाँ गये ग्रीर उन्होंने कृपा करके इन्हें कविता में ग्रीर भी परिपक किया। महाराजा साहब की इन पर उसी समय से बड़ी कृपा रहनी थी। उन्होंने पीछे से इन्हें कविराज की पदवी भी दी ग्रीर सदैव इनका मान किया। येां ते। लिखरामजी बहुत से राजाग्रीं महाराजाग्रीं के यहाँ गये, परन्तु ये महाराजा श्रयोध्या श्रीर राजा बस्ती की श्रपना सरकार समभते थे। राजा सीतलाबल़्रासिंह (राजा बस्ती) ने इन्हें ५०० बीघा भूमि का चरथी ग्राम, हाथी त्रादि भी दिया। इनका मान बड़े बड़े महाराजाग्रों के यहाँ होता था ग्रीर इन्होंने निम्न महारायों के नाम ग्रन्थ भी बनाये :--

१ मानसिंहाष्ट्रक, २ प्रतापरत्नाकर (महाराजा प्रतापनारायण-सिंह अयोध्या-नरेश के नाम), ३ प्रेमरत्नाकर (राजा बस्ती के नाम), ४ लक्ष्मीश्वररत्नाकर (महाराजा दरभंगा के नाम), ५ रावणेश्वर कल्पतक (राजा गिद्धोर के नाम), ६ महेश्वरिवलास (ताल्लुकदार रामपुर मथुराजिला सीतापुर के नाम), ७ मुनीश्वर-कल्पतक (राव- मल्लापुर के नाम), ८ महेन्द्रभूषण (राजा टीकमगढ़ के नाम), ९ रघुचीरिवलास (बाबू गुरुप्रसादिसंह गिद्धीर के नाम), ग्रीर १० कमलानन्द्रकल्पतर (राजा पूर्निया के नाम)। इन ग्रन्थों के ग्रितिरिक्त इन्होंने नीचे लिखे हुए ग्रीर भी ग्रन्थ बनाये:—

११ रामचन्द्रभूषण, १२ हनुमतशतक, १३ सरयूलहरी, १४ रामरताकर, ग्रीर १५ नायिकाभेद का एक ग्रीर ग्रपूर्ण ग्रन्थ।

इनमें से बहुत से रीति, अलंकार, भावभेद, रसभेद तथा स्प्रट विषयों पर बड़े बड़े अन्थ हैं। प्रेमरत्नाकर में इन्होंने बस्ती के वर्त-मान राजा पटेक्वरीप्रसाद नारायण का भी नाम लिखा है। इनका स्वर्गवास संवत् १९६१ में अयोध्या नगर में हुआ था। इनके एक छोटा सा पुत्र भी है जो अब ११ वर्ष का है।

लिखराम की भाषा व्रजमाषा है ग्रीर वह सराहनीय है। इनके वस्तमान कवि होने के कारण इनकी ख्याति बड़ी विस्तीर्थ है। इन की कविता उत्तम ग्रीर लिखत होती थी। हम इन की तोष कवि की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरणः—

पन्नालाल माले गज गाहर दुसाल साले हीरालाल माती मिन माले परसत हैं। महा मतवाले गजराजन के जाले बरबाजी खेतवाले जड़े जीन दरसत हैं॥ कवि लिखराम सनमानि के लुटावे नित सावन सुमेघ साहिबी ते सरसत हैं। महाराज सीतला बकस कर माजन सें। बारिद लैं। बारही महीने बरसत हैं।

चैत चन्द चाँदनी प्रकाश छोर छिति पर

मंजुल मरीचिका तरंग रंग बरसो।
कोकनद, किंसुक, ग्रनार, कचनार, लाल,
बेला, कुन्द, बकुल, चमेली, मोतीलर से।॥
श्रीपित सरस स्याम सुन्दरी विहारथल
लिछराम राजै दुज ग्रानँद ग्रमर से।।
याँही व्रज्ञबागन विथारत रतन फैल्या
नागर बसन्त रतनाकर सुधर से।॥

लिखराम जी के ग्रंथ प्रायः सब प्रकाशित हो चुके हैं श्रीर वे बहुत करके भारतजीवन प्रेस में मुद्रित हुए हैं। हमारे पास इनके प्रेमरत्नाकर श्रीर रामचन्द्रभूषण नामक दे। ग्रन्थ वर्त्त मान हैं। ये देनों बड़े ग्रन्थ हैं।

## (२०८८) बलदेव ।

पंडित बलदेवप्रसाद अवस्थी उपनाम द्विज बलदेव कान्यकुन्ज ब्राह्मण कार्ति क वदी १२ संवत् १८९७ को मै।जा, मानपूर ज़िला सीतापूर में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम अजलाल था। वे कृषिकार्य्य करते थे। बलदेवजी के तीन विवाह हुए, जिनसे इनके छः पुत्र श्रीर तीन कन्यायें वत्त मान हैं। इनके गंगाधर नामक एक श्रीर पुत्र था जो द्विज गंग के उपनाम से कविता करता था श्रीर जिसने श्रांगारचन्द्रिका, महेश्वरभूषण, श्रीर प्रमदा पारिजात नामक तीन ग्रन्थ संवत् १९५१, १९५४ श्रीर १९५७ में बनाये थे। परन्धु दुर्भाग्यवश सम्भवतः संवत् १९६१ में करीब ३५ वर्ष की अवस्था

में अपने पिता के सामने वह गो है। कवासी हुआ। इन तीन प्रयो में से प्रथम में स्फुट रस काव्य, द्वितीय में ग्रलंकार एवं तृतीय में भावभेद थ्रार रसभेद का वर्णन है। प्रथम में २० ग्रीर द्वितीय में ११४ पृष्ठ हैं। तृतीय ग्रन्थ ग्रभी प्रकाशित नहीं हुपा है। दिज बलदेवजी ने प्रथम ज्यातिष, कर्मकांड ग्रीर व्याकरण की पढ़ा था। इनके चित्त में प्रेम की मात्रा विशेष थी, इसी कारण इनके काय करने का शैक्त हुआ। इन्हें।ने १८ वर्ष की अवशा में दासापुर की भक्त श्वरी देवी पर अपनी जिह्वा काट कर चढ़ा दी थी। अपनी जिह्वा का कटा हुचा रोष भाग भी इन्होंने हमें दिखाया है। म्रब वह ठीक हो गई है परन्तु उसमें काटने का चिह्न ग्रब भी बना हुग्रा है। इन्होंने काशीवासी स्वामी निजानन्द सरस्वती से ३२ वर्ष की अव-स्था में काव्य पढ़ा। इसके पहले भी ये महाशय काव्य करते थे। संवत् १९२९ में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बन्दकपाठक, शास्त्रो वेचन राम, सरदार, सेवक, नारायण, रत्नाकर, गणेशदत्त व्यास ब्रादि कवियों ने इन्हें उत्तम किव होने की सनद दी। इस पर इन सर्व महाशयों के हस्ताक्षर हैं ग्रीर यह ग्रवश्री जी ने हमें दिखाई है। संवन् १९३३ में इनके पिता का देहान्त हुग्रा। ये महाराय काव्य से ही ग्रपनी जीविका प्राप्त करते हैं ग्रीर बड़े बड़े राजाग्रें। महाराजाग्रें। के यहाँ जाते त्राते हैं। ये महाशय काशिराज, रीवाँनरेश, महाराजा जयपूर ग्रीर महाराजा दरभंगा के यहां क्रम से गये हैं ग्रीर उन सव के यहाँ इनका सम्मान हुन्ना है। रामपुर मथुरा ( ज़िला सीनापुर वाछे ) ग्रीर इटौंजा ( ज़िला लखनऊ ) के राजाग्रेां ने इनका विशेप समान किया है। इन राजाग्रों के नाम बलदेव जी ने प्रत्य भी

बनाये हैं। इनकी कविता से प्रसन्न होकर बहुत से राजाग्रों ने इन्हें भूमि ग्रीर ग्रन्य वस्तुग्रीं का पुरस्कार दिया है। ग्रबइनके पास इसी प्रकार पाई हुई दे। हज़ार बोघा भूमि है, जिसमें से ५०० बीघा बाग लगाने को मिली थी। रामपुर के ठाकुर महेइवरब ख़रा जी ने संवत् १९५४ में एक हाथी भी इन्हें दिया था। बहुत खानें। पर इन्हें हजा़रों रुपये मिले हैं। वर्त्तमान अथवा थोड़े ही दिनों के मरे हुए कवियेां में निम्न लिखित कविगण इनके मित्र अथवा मुलाकाती हैं:— ग्रीध, लिखराम, सेवक, सरदार, हरिश्चन्द्र, लेखराज, द्विजराज, व्रजराज, दीन, ग्रानन्द, ग्रानिहद्धसिंह, बिशाल, लच्छन, देवीद्त, जंगली, महाराज रघुराजसिंह (रीवाँ), गुरुदीन इत्यादि। ये महाराय हम लोगों पर भी छपा करते हैं और अपने बनाये हुए सब अन्थों की एक एक प्रति आपने हमें दी है। आप जब लखनऊ आते हैं तब हमारे ही यहाँ ठहरने की कृपा करते हैं। अपना उपयुक्त बृत्तान्त एवं अपने अन्थें। का हाल हमें इन्हों ने बताया है जे। याधातथ्यरूपेण हमने यहाँ लिख दिया। इनके ग्रन्थां का हाल हम नीचे लिखते हैं। (१) प्रताप-विनाद में पिंगल, अलंकार, चित्रकाव्य, रसभेद ग्रीर भावभेद का वर्णन है। यह १७९ पृष्ठ का प्रन्थ संवत् १९२६ में रामपुर मथुरा ज़िला सीतापुर के ठाकुर प्रतापहद्र के नाम पर बना था।

(२) श्रंगारसुधाकर में श्रंगाररस, शान्तरस, सज्जतें श्रीर श्रमज्जतें का वर्णन है। यह हथिया के पवाँर दलधम्भन-सिंह की ग्राज्ञा से संवत् १९३० में बना था। इसमें पचास पृष्ठ हैं। इन दलधम्भनसिंह के पुत्र वजरंगसिंह हमारे मित्र हैं। ये महाशय भी अच्छा काव्य करते हैं ग्रीर काशी-कोत-वाल की प्वीसी नामक एक ग्रन्थ भी इन्होंने बनाया है।

- (३) मुक्तमाल में शान्तिरस के १०८ छन्द हैं। यह संवत् १९३१ में रानी मौज़ा कटेसर ज़िला सीतापूर के कहने से बना था। इसी प्रन्थ के साथ इन्हों रानी साहिबा की ग्राज्ञा से रागाष्ट्र याम ग्रीर समस्याप्रकाश नामक ५८ एष्ठ के दें। प्रन्थ ग्रीर सी बन कर तीने एकी प्रन्थ की माँति ९७ एष्ट में छपे थे। रागाष्ट्रयाम में ग्राठ पहर के वैं सिंह राग हैं ग्रीर यह संवत् १९३१ में बना था। समस्याप्रकाश संवत् १९३२ में बना था। समस्याप्रकाश संवत् १९३२ में बना था। समस्याप्रकाश संवत् १९३२ में बना था ग्रीर इसमें स्फुट समस्याग्रें की पूर्तियाँ हैं।
- (४) श्रंगारसरोज ११ पृष्ठ का एक छोटा सा ग्रन्थ है, जिस में श्रंगाररस के कवित्त हैं ग्रेगर जा संवत् १९५० में बना था।
- (५) हीराजुबिली में १३ पृष्ठों द्वारा संवत् १९५३ में महारानी के साठ वर्ष राज्य करने का ग्रानन्द मनाया गया है।
- (६) चन्द्रकलाकाव्यमें बूंदी की चन्द्रकला बाई की प्रशंसा है। यह भी संवत् १९५३ में बना था ग्रीर इसमें २० पृष्ठ हैं।
- (७) अन्योक्तिमहेश्वर संवत् १९५४ में रामपुर मथुरा के ठाकुर महेश्वरवख़्श के नाम पर बना था। इसमें ५६ पृष्ठों द्वारा अन्योक्तियाँ कही गई हैं।

- (८) व्रजराजिहार २७० पृष्ठ का एक बड़ा ग्रन्थ इटैांजा के राजा इन्द्रविक्रमसिंह की ग्राज्ञानुसार संवत् १९५४ में समाप्त हुगा। इसमें श्री कृष्णचन्द्र की कथा विविध छन्दें। में सविस्तर वर्णित है।
  - (९) प्रेमतरंग बलदेवजी की किवता का संब्रह साहै। इसमें २३ पृष्ठ हैं ग्रीर यह संवत् १९५८ में बनाथा। इस ब्रन्थ में स्फुट विषयों की किवता है।
  - (१०) बलदेव विचारार्क एक सो पृष्ठ का गद्य-पद्य-मय प्रत्थ संवत् १९६२ में बना था। इसमें पद्य का भाग बहुत ही न्यून है। इस प्रत्थ में अवश्रीजी ने बहुत से विषयों पर अपनी अनुमित प्रकट की है ग्रीर सब विषयों में इनका यही मत है कि असम्भव बातों के दिखानेवाले, त्योतिष के कहने वाले, बड़ी बड़ी भड़कीली द्वाइयों के बेवने वाले ग्रादि प्रायः वंचक हुग्रा करते हैं। इन्होंने यत्र तत्र ऐसे लेगों से बचने के भी अच्छे उपाय लिखे हैं। यद्यपि अवश्रीजी अँगरेज़ी नहीं पढ़े हैं, तो भी यह प्रन्थ चन्दिमान काल के विचारों के अनुकुल है। इस से अवश्रीजी की स्वाभाविक वुद्ध-प्रहारता प्रकट होती है।

अवस्थीजी ने समस्यापूर्ति पर भी बहुत सी रचना की है। आशु कविता का भी इन्हें अच्छा अभ्यास है यहाँ तक कि इन्होंने वीस पञ्चीस साळ से यह दर्पीक्ति का वचन कह रक्खा है कि—

"देइ जो समस्या तापै किवत बनाऊँ चट कलम रुकै तो कर कलम कराइये।" इस कथन के पुष्ट्यर्थ इन्हों ने बहुत से छन्द बहुत

स्थानों पर बनाये, परन्तु कहीं इन का कुलम नहीं हका। इन्होंने ब्रजभाष। में कविता की है ग्रीर वह अच्छी है। इन की कविता के उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं:—

#### (द्विजबलदेव कृत)

कहा है है कछू नहिँ जानि परै सब ग्रंग ग्रनंग सों जे।रि जरे। उतै बीथिन मैं बलदेव अचानक दीठि प्रकाशक प्रेम परे॥ हँसि कै गे अयान दया न दई है सयान सबै हियरे के हरे। चले कैं।न ये जात लिये मन में। सिर में।र की चन्द्रकला के। धरे।।

सागर सनेह सील सज्जन सिरोमनि त्यों हंस कैसा न्याव लेक लायक के लेख्या है। गुन पहिँचानिवे का कंबन कसाटी मने द्विज बलदेव विदव विदाद विदोख्या है॥ ग्राछे रही जालें लाक लामस सुजस जुह धरम धुरन्धर हचिर रीति रेख्यो है। राधाकृष्ण प्रेमः पात्र महाराज राजन मैं इन्द्र विकरमसिंह जम्बूदीप देख्यो है॥ खुर्द घटै बढ़े राहु गसै बिरही हियरे घने घाय घला है। सो तै। कलंकित त्यें। विष बन्धु निसाचर वारिज बारि बला है॥ प्रोम समुद्र बढ़ै बलदेव के चित्त चकार की चेाप चला है। काव्य सुधा बरषे निकलंक उदै जससी तुही चन्द कला है।

#### (द्विज गंग कृत)

दमकत दामिनी छैं। दीपति दुचन्द दुति दरसै ग्रमन्द मनि मन्दिर के दर तैं। भांकति भरोखे चिल वाल व्रजराज जू की सारी सेत सुन्दरि सरिक गई सर तैं॥ द्विज गंग ग्रंग पर अलकैं कुटिल लुरें मुक्तमाल सहित सुधारे कंज कर तें। माना कढ़चो चन्द लें के पन्नग नछत्र वृन्द मन्द मन्द मंजुल मनाज मानसर तैं॥

हम इन की गणना तेष कवि की श्रेणी में करेंगे। (२०८६) बिड्रासिंहजा उपनाम (माधव)।

इनका जन्म संवत् १८९७ में ग्रह्म के ग्रन्तर्गत किशुनपुर में
हुग्रा था। ग्राप जाति के चीहान हैं। ग्रापके पूर्वजों को ३ गाँव
दरबार ग्रह्म से मिले हैं, जो ग्रन्न तक इनके ग्रिथकार में हैं।
ग्रापकी कविता सरस होती है। उदाहरण :—
कोयल क्कतें हूक हिए उठि है चपलान तें प्रान डरेंगे।
देखि के बुंदन की कार लेचन सोजन सो अंसुवान करेंगे॥
माधव पोध की याद दिवाय पपीहरा चित्त को चेत हरेंगे।
प्रीति छिपी ग्रन क्यों रहिहै सिल ए बदरा बदनाम करेंगे॥
कलंक धरे पुनि देष करे निस्त में बिचरे रहि वंक हमेस।
उदै लिख मित्र को होत मलीन कमादिनि को सुखदानि विसेस॥
रखे हिच माधव बाहनी की बपुरे विरहीन को देत कलेस।
न जानिए काह बिचारि विरंचि धरचा यह चंद को नाम दुजेस॥२॥

## (२०६०) लखनेस।

पांडे लक्ष्मणप्रसादजी उपनाम लखनेस किय रीवाँ नरेश महाराजा विश्वनाथिसंह के मन्त्री पंडित वंसीधर पांडे सरयू-पारीण ब्राह्मण के पुत्र थे। ये पिण्डतजी महाराजा के बड़ेही कृपा-पात्र थे ग्रीर इन्हें सेनापित ग्रीर मित्र का भी पद प्राप्त था। महा-राजा विश्वनाथिसंहजी के पुत्र प्रसिद्ध किय महाराजा रघुराजिसंहजी हुए। इन्हों के ग्राश्रय में लखनेसजी रहते थे।

इन्होंने संवत् १९२१ में रसतरंग नामक ११६ पृष्ठों का एक ग्रन्थ रुष्णचरितामृत के गान में बनाया , जिसमें कुछ मिलाकर ५७२ छन्द हैं। यद्यपि यह कथाप्रासंगिक प्रनथ है, तथापि इस रीति से बनाया गया है कि श्रुंगाररस के अन्य कार्यों में इससे बहुत अन्तर नहीं है। इसमें विविध छन्द हैं, जैसे कि केशवदास की रामचन्द्रिका में पाये जाते हैं, परन्तु फिर भी सबै-याच्रों च्रीर घनाक्षरियों का प्राधान्य है। इसकी भाषा ब्रज भाषा की ग्रेर ग्रधिक झुकती है, यद्यपि इसमें ग्रवध की भाषा भी मिल जाती है। प्रन्थारम्भ में कवि ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है ब्रीर फिर कमशः राजनगर, ब्रीर श्रीकृष्ण की उत्पत्ति से लेकर उद्भव-सन्देश-पर्यन्त कथा का अच्छा वर्णन किया है। रास का भी वर्णन चड़ा विराद हुग्रा है। इनकी कविता में जहाँ कहीं ग्रहं-कार अथवा रस आगये हैं, वहाँ उनका नाम लिख दिया गया है। इन्होंने चित्रकाव्य भी थोड़ा सा किया है ग्रीर उसे भी एक प्रकार से कथा में हीं सिमिलित कर दिया है। इनकी भाषा अच्छी ग्रीर क्रविता प्रशंसनीय है। भाषा में रीति-काव्य ग्रीर कथा-प्रसंग बनाने की दे। भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं, परन्तु लखनेसजी ने उन दोनों को मिला दिया है। इनके ग्रन्थ से केारी कविता ग्रीर कथा-असंग, दोनें। का स्वाद मिलता है। इनका परिश्रम सन्तेषदायक है। हम इनको तीप कवि की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण नीचे किखते हैं :--

> राजै जैतवार रघुराज नर नाहन में चाहत पनाह मुख साह हू तके रहें ।

विचरें प्रफुछित प्रजानि पुंज बांधी

राज दुष्ट की कहा है बनराज हू जके रहें॥
बरने की पार लखनेस कृपा कीर जन
पात सम पाय दुख सिन्धु के थके रहें।
जास कर कंज मकरन्द दान पान

कै के हम से मिलन्द गुन गान में छके रहें ॥
कुं जित में, बन पुंजिन में, अलि गुंजिन में सुभ सब्द सुहात हैं।
धेनु घनी, घरनी, घन, घाम में की बरने लखनेस विख्यात हैं॥
थावर जंगम जीवन की दिन जामिनि जानि न जात विहात हैं।
है गई कान्ह मई ब्रज है सब देखें तहाँ नँदनन्द देखात हैं॥

खोज में लक्ष्मीचरित्र नामक इनके एक दूसरे ग्रन्थ का भी वर्णन है।

(२०६१) डाक्टर रुडाल्फ हार्नेली सी० ग्राई ०ई०।

इनका जन्म संवत् १८९८ में आगरा ज़िले में सिकन्द्रा के पास हुआ था। ये महाराय कालेजों में अध्यापक रहे और अन्त में सरकार ने इन्हें पुरातत्त्व की जाँच पर भी नियत किया। इनका उत्तरी भारतवर्षीय भाषा समुदाय के न्याकरणों वाला लेख परम प्रसिद्ध पवं विद्वत्तापूर्ण है। इन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी संस्कृत पवं प्राकृत से निकली है और अनार्थ्य भाषाओं की शाखा नहीं है। इन्होंने विहारी भाषा का कोष पवं चन्द कृत रासे। का भी सम्पादन किया, पर ये अन्थ अपूर्ण रह गये। डाक्टर साहब ने जैन अन्थ उवासग दसरावा भी प्रकाशित किया। इनका

हिन्दी भाषा से प्रगाढ़ प्रेम है ग्रीर व्याकरण एवं भाषाग्रें की उत्पत्ति के विषय में इनका प्रमाण माना जाता है। ग्रव ये विहास्यत चहें गये हैं।

# (२०६२) म्रानन्द कवि ठाकुर दुर्गासिंह।

आप डिकोलिया सीतापूर-निवासी हिन्दी के एक प्राचीन और प्रसिद्ध कि हैं। आपकी अवस्था अब प्रायः ७० वर्ष की होगी। आपने कुछ प्रन्थ रचे हैं और स्फुट छन्द सैकड़ें। बनाये हैं। आप की किवता अच्छी है।ती है। काव्यसुधाधर में आपकी समस्य-पूर्तियाँ छपा करती थीं। आप साधारणतया एक बड़े ज़िमोंदार हैं। हमें आनन्द जी ने अपने बहुत से छन्द सुनाये हैं।

### (२०६३) नवीनचन्द्र राय।

इनका जन्म संवत् १८९४ में हुआ था। पिता का शैशवावसा
में ही खृत्यु होजाने से इनकी शिक्षा अच्छी न हो सकी, पर इन्होंने
अपने ही कौशल से १६) मासिक से लेकर ७००) मासिक तक का
वेतन भागा और विद्याव्यसन के कारण अँगरेज़ी के अतिरिक्त
संस्कृत और हिन्दो की भी बहुत अच्छो थेग्यता प्राप्त कर ली।
नवीन बाबू ने इन दोनों भाषाओं में प्रकृष्ट अन्थ बनाये और विधवाविवाह पर भी एक पुस्तक रची। इन्होंने पंजाब में स्त्रो-शिक्षा
पादप का बीज वेाया और लाहीर में नामल फ़ीमल स्कूल स्थापित
किया। हिन्दी में आपने ज्ञानप्रदायिनी पित्रका भी निकाली।
परीपकार में ये सदा लगे रहे। इनका देहान्त संवत् १९४७ में
इआ।

### (२०६४) बालकृष्ण भट्ट ।

भट्ट जी का जन्म संवत् १९०१ में प्रयाग में हुआ था। ये महाराय संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा के एक परम प्राचीन
लेखक हैं। भारतेन्दुजी इनके लेख पसन्द करते थे। संवत् १९३४
में प्रयाग से हिन्दीप्रदीप नामक एक सुन्दर मासिक पत्र प्रायः
३२ वर्ष तक निकलता रहा। भट्ट जी उसके सदैव सम्पादक रहे।
इनकी गद्य-लेखन-पटुता एवं गम्भीरता सर्वतामावेन सराहनीय
है। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बालिदवाह नाटक,
सी अजान का एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, जैसा काम वैसा
परिणाम आदि लेख इनके चमत्कारिक हैं। पद्मावती, शरमिष्ठा,
और चन्द्रसेन नामक उत्तम नाटक ग्रन्थ भी भट्ट जी ने रचे हैं।

नाम-(२०६५) आत्माराम।

ग्रन्थ-श्रंगारसप्तश्वती (संस्कृत)।

विवरगा—१९२५ के पीछे इन्होंने विहारीसत्सई का संस्कृत में अनुवाद किया। भारतेन्दुजी ने इनको ५००) उसका पारि-ते।षिक भी दिया। अतः इनका रचनाकाल संवत् १९२५ के लगभग है।

#### यथा।

त्रपनय भव बाधा भयं राधे त्वं कुशलासि । हरिरपि धरति हरि द्वितिं यदि माधवमुपयासि ॥

## (२०६६) ब्रज ।

गीकुल उपनाम ब्रज कायस्य का संवत् १९२५ के लगभग कविता काल है। ये बलरामपूर ज़िला गेांडा में हुए हैं। ये महा-राजा दिग्विजयसिंह के यहाँ रहे । इन्होंने दिग्विजयभूषणसंग्रह, ग्रष्टयाम, चित्रकलाधर, दूतीदर्पण, नीतिरत्नाकर, ग्रीर नीति-प्रकाश नामक छः ग्रन्थ बनाये हैं। इनका कोई ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं आया पर पूछ पाँछ से इन अन्थों के नाम तिश्चयपूर्वक जान पड़े। इनकी कविना अनुप्रासपूर्ण परम विशद होती थी। हम इन्हें तेष की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण। तम नासि अवास प्रकास करे गुन एक गनै नहिँ ग्रीगुन सारै। रिव अन्त पतंग दई प्रभुता इन संग पतंग अनेकन जारे ॥ ग्रित मित्र के दोही विछाही सनेह के याते सखी सिख मेरी विचारे। मिन मंजु धरै ब्रज मिन्द्र मैं रजनी मैं जनी जिन् दीपक बारै॥ नाम—(२०६७) शिवद्याल कवि पांडे डपनाम भेषः लखनऊ। ग्रन्थ—स्फुट कविता १ दशम स्कंध भागवत भाषा क्रीब १००० विविध छन्दों में अपूर्ण ।

जन्मकाल—१८९६।

कविता-काल-१९२५।

विवरण—ये लखनऊ रानीकटरा निवासी कान्यकुल पांडे थे। इन्हें त्योतिष में ग्रच्छा ग्रभ्यास था ग्रीर ग्राप किवता भी सोहावनी करते थे। इनकी गणना ताप किव की श्रेणी में है। चित की हम उधी जु बातें कहें अवकास अकास न पाइ है जू।
यह तुंग के तुंग तरंगन के उमहे मन कै।न समाइ है जू॥
दुिर है हग के।र जु भेष कहूँ तै। अबै ब्रज फेरि बहाइ है जू।
सिगरी यह रावरी ज्ञानकथा कहि कै।न के। कै।न सुनाइ है जू॥१॥

### इस समय के अन्य कविगए।

नाम—(२०६८) असकंदिगिरि, बाँदा। ग्रन्थ—(१) असकंदिविनाद, (२) रसमोदक (१९०५)। कविता-काल—१९१६।

विवरण—साधारण श्रेणी। ये महाराज हिम्मत बहादुर गेसाई बाँदा के शिष्य व नवाब गनीबहादुर बाँदा के नैकर थे। कविता भी ग्रन्छी करते थे।

नाम—(२०६६) दिलीप, चैनपुर। ग्रन्थ—रामायण टीका। कविता-काल—१९१६।

नाम—(२१००) लल्लू ब्राह्मण (पांडे), गाज़ीपुर।

**ग्रन्थ—**ऊषाचरित्र पृ० ११० ।

कविताकाल-१९१६।

नाम—(२९०९) हीरालाल चैावे, बूँदी।

ग्रन्थ-स्फुट।

कविताकाल-१९१६।

विवरण—ये भी बूँदी दरबार में थे।

नाम-(२१०२) सुदामाजी।

ग्रन्थ—(१) बारहखड़ी, (२) **स्फुट**।

कविताकाल-१९१७ के पूर्व।

नाम—(२१०३) हाजी।

. प्रन्थ—प्रेमनामा ।

कविताकाल—१९१७ के पूर्व।

नाम—(२१०४) गंगादत्त ब्राह्मण राजापूर, ज़िला, बाँदा।

ग्रन्थ—विष्णाद्विशद्स्तात्र ।

जन्मकाल—१८९२ । कविताकाल—१९१७ वर्त्तमान ।

नाम—(२१०५) भानुप्रताप, विजावर महाराज।

ग्रन्थ—(१) श्टंगारपचासा, (२) विज्ञानशतक ।

कविताकाल—राजत्वकाल १९१७ से १९५८ तक ।

नाम—(२१०६) सुन्द्रलाल कायस, राजनगर, छत्रपूर।

ग्रन्थ—स्फुट।

कविताकाल-१९१८।

नाम—(२१०७) गापालराव हरी, फ़र्रुखाबाद।

ग्रन्थ—दयानन्ददिग्विजयाक<sup>®</sup> ( जन्मकाल—१८९४ ।

कविताकाल—१९१९।

```
नाम—(२१०८) लालचन्द।
```

प्रन्थ—सत्कर्म, उपदेश-रत्नमाला ।

कविताकाल-१९१९।

नाम—(२१०६) कृष्णदास ब्राह्मण, उज्जैन।

ग्रन्थ—सिंहासनवत्तीसी।

कविताकाल-१९२० के पूर्व।

विवरण—ग्राश्रयदाता राजा भीम।

नाम—(२११०) माखन चौबे, कुलपहार, ज़िला हमीरपूर।

ग्रन्थ—(१) श्रीगणेशजी की कथा, (२) श्रीसत्यनारायण कथा। कविताकाल—१९२० के पूर्व।

विवरण—कुलपहाड़, हमीरपूर वाले।

नाम-(२११) ख़बचन्द राठ, हमीरपुर।

ग्रन्थ—तेरहमासी।

कविताकाल-१९२०।

नाम—(२११२) गणेशप्रसाद कायस, पेंचवारा, ज़िला बाँदा।

जन्मकाल-१८९६।

ग्रन्थ—स्फ्रट।

कविताकाल-१९२०। मृत्यु १९५६।

नाम—(२११३) गंगाराम बुँदेळखंडी।

ग्रन्थ-(२)सिंहासनबत्तीसी, (२) देवी-स्तुति, (३) रामचरित्र।

.जन्मकाल-१८९४।

कविताकाल-१९२०।

विवरण-निम्नश्रेणी।

नाम—(२११४) टेर, मैंनपुरी।

जन्मकाल-१८८८।

कविताकाल-१९२०।

नाम—(२११५) दीनदयाल कायख, कायल, ज़िला अलीगढ़।

यन्थ<del>- स्</del>फुट ।

जन्मकाल--१८९५। कविताकाळ—१९२०।

नाम—(२११६) नरोत्तम, ग्रंतवेद।

जन्मकाल-१८९६।

कविताकाल-१९२०।

विवरण—साधारण कवि।

नाम—(२११७) परमानन्द लल्ला पोराणिक, अजयगढ़,

वुँदेलखंड।

ग्रन्थ—(१) नखिश्चख, (२) हनुमाननाटकदीपिका।

जन्मकाल--१८९७।

कविताकाल-१९२०।

विवरण—साधारणं श्रेणी।

नाम—(२११८) ब्रजचन्द जन।

प्रन्थ-श्रीरामलीलाकामुदी।

जन्मकाल-१८९०।

कविताकाल-१९२० से १९६० तक।

विवरण—इनका यह ग्रन्थ वार्तिक है ग्रीर कहीं कहीं इसमें छन्द भी हैं। ७० बड़े पृष्ठों का वजभाषा का ग्रन्थ है। साधारण श्रेणी के कवि थे। ग्रन्थ हमने छतरपुर में देखा है।

नाम-(२११६) मदनमाहन।

जन्मकाल--१८९८।

कविताकाल-१९२०।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२१२०) मनीराम मिश्र, साठी, कानपूर।

जन्मकाल-१८९६।

कविताकाल- १९२०।

नाम—(२१२१) माखन छखेरा पन्नावाछे।

ग्रन्थ-दानचौंतीसी।

जन्मकाल-१८९१।

कविताकाल-१९२०।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२१२२) युगलप्रसाद कायस्थ, रीवाँ।

ग्रन्थ-बघेलवंशावली।

कविताकाल—१९२०।

विवरण—रामरसिकावली रघुराजसिंह रीवाँनरेश-कृत की वंशावली इन्हों की रचना है।

**प्रन्थ—(१)** जैमिनि-ग्रश्वमेध भाषा, (२) रामभूषण, (३) लेकेंद्र

नाम—(२१२३) रामकृष्ण।

ग्रन्थ—नायिकाभेद । जन्मकालः—१८८६ ।

कविताकाल—१९२०। विवरण—साधारमा श्रेमी ।

विवरस्य—साधारस्य श्रेसी। नाम—(२१२४) रामदीन बन्दीजन, अलीगंज इटावा।

जन्मकाल—१८९०। कविताकाल—१९२०।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२५२५) लक्ष्मणसिंह (परतीतराय) कायस्थ, दतिया

व्रजोत्सव ।

जन्मकाल—१८९६। कविताकाल—१९२०।

विवरण—महाराज भवानीसिंह दतियानरेश के यहाँ थे। नाम—(२१२६) लेखराज।

प्रन्थ—रामकुष्णगुणमाला । कविताकाल—१९२० । नाम—(२१२७) छोनेसिंह, मितौछी, खीरी।

य्रत्थ-दशमस्कन्ध भागवत भाषा।

जन्मकाल-१८९२।

कविताकाल-१९२०।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२१२८) शिवप्रकाशिसंह बाबू, डुमरावँ, शाहा-बाद वाले ।

प्रनथ-रामतत्त्ववोधिनी टीका (विनयपत्रिका की)।

जन्मकाल-१८९१।

कविताकाल-१९२०।

विवरण-सधारण श्रेणी।

नाम—(२१२६) कुरालसिंह।

ग्रन्थ---नखशिख ।

कविताकाल-१९२१ के पूर्व।

विवरण—शिवनाथ के साथ लिखा।

नाम-(२१३०) दंपताचार्य।

ग्रन्थ-रसमंजरी।

कविताकाल—१९२१ के पूर्व।

नाम-(२१३१) द्वारिकादास।

ग्रन्थ—माधवनिदान भाषा (वैद्य**क ग्रं**थ) ।

कविताकाल-१९२१ के पूर्व।

## नाम-(२१३२) अनुनैन।

ग्रन्थ—नखशिख।

जन्मकाल—१८९६।

जन्मकाल-१८९६।

कविताकाल—१९२१। विवरण—कविता सानुप्रास ग्रीर यमकयुक्त उत्तम है। साधारण

श्रेणी।

नाम—(२१३३) राधाचरण कायस्य, राजगढ़, बुँदेछखंड। प्रन्थ—(१) यमुनाष्टक, (२) राधिकानखशिख, (३) शम्भुपवासा।

कविताकाल—१९२१। मृत्यु १९५१। नाम—(२१३४) श्रोकृष्णचैतन्यदेव।

ग्रन्थ—साँदर्थ्यचिन्द्रका । कविताकाल—१९२२ के पूर्व ।

नाम—(२१३५) बब्तावरख़ाँ, विजावर। यन्थ—धनुषसवैया।

कविताकाल—१९२२। नाम—(२१३६) बेनी भिंड-निवासी।

ग्रन्थ—शालिहोत्र । कविताकाल—१९२३ के प्रथम ।

विवरण—स्रोश के पुत्र।

नाम—(२१३७) मानसिंह ग्रवस्थी, गिरवाँ, ज़िला बाँदा ।

.यन्थ-शालिहोत्र **।** 

कविताकाल-१९२३ के पूर्व।

विवरण—साधारग।

नाम—(२९३८) रामचरन (चिरगाँव)।

श्रन्थ—(१) हिंडेाळकुगड, (२) रहस्यरामायन, (३) सीतारामः दम्पतिविलास।

कविताकाल-१९२३।

विवरण—मैथिलीशरण गुप्त के पिता।

नाम—(२१३६) भूरे, विजावर।

ग्रन्थ-बारहमासा ।

कविताकाल—१९२४ के पूर्व।

नाम—(२१४०) जयगेाविन्ददास।

यन्थ-इनुमत्सागर (पृ० ३२६)।

कविताकाल-१९२४।

नाम—(२१४१) ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी, किद्युनदासपूर, रायः

बरेली।

प्रनथ—रसवन्द्रोदय, (कोई संग्रह भी)।

जन्मकाल-१८८२।

कविताकाल-१९२४ तक।

विवरण—साधारण श्रेणी। इनके पास भाषा-साहित्य का ग्रज्ज पुस्तकालय था।

नाम—(२१४२) दळपतिराम।

श्रन्थ—श्रवणाख्यान । कविताकाल—१९२४ ।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२९४३) पंचम, डलमऊ, राय बरेली।

कविताकाल—१९२४।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२१४४) खान।

कविताकाल —१९२५ के पूर्व। विवरण—साधारण श्रणी।

नाम—(२१४४) हनुमानदास।

ग्रन्थ—गीतमाला ।

कविताकाल—१९२५ के पूच।

नाम—(२१४६) कमलाकांत वकील, गारखपूर।

श्रन्थ—हेाळीबिहार।

जन्मकाल—१९००।

कविताकाल—१९२५ वर्त्तमान । नाम—(२१४७) कमलेश्वर कायस्य, मन्दरा, ज़िला गाज़ीप

अन्थ—(१) सत्यनारायण, (२) स्फुट।

कविताकाल-१९२५। मृत्यु १९६८।

नाम—(२१४८) चंडोदत्त।

जन्मकाल-१८९८।

कविताकाल-१९२५।

विवरण—महाराजा मानसिंह के दरबारी कविथे। साधारण

नाम—(२१४६) चंडीदान कविराजा चारण, कोटा।

ग्रन्थ-स्फुट कविता।

कविताकाल-१९२५।

विवरण—ये भी अच्छी कविता करते थे और देवीजी का एकाध कवित्त राज़ बना लेते थे तब भाजन करते थे। इस कारण देवीजी के कवित्त इनके हज़ारों हैं। साधारण श्रेणी।

नाम-(२१५०) तपसीराम कायस्य, मुवारकपूर, सारन।

अन्थ—(१) रमूज महरवका, (२) प्रेमगंगतरंग, (३) बकाया देहली।

कविताकाल—१९२५। मृत्यु १९४२।

नाम—(२१५१) देवीप्रसाद कायस्य, मऊ, छत्रपूर।

भन्ध—वैद्यकल्प।

🕴 जन्मकाल—१८९७।

कविताकाल-१९२५। मृत्यु १९४६।

नाम-(२१५२) नारायणदास भाट।

प्रन्थ—ऊधववजगमनचरित्र।

कविताकाल—१९२५।

विवरण--- बनारस।

नाम—(२१५३) परमेश बन्दीजन सतावाँ, रायबरेळी।

ग्रन्थ—कृष्णविनाद (पृ० ७८)। जन्मकाल—१८९६।

कविताकाल—१९२५ वर्त्तमान ।

विवरण—तेषश्रेणी।

नाम—(२१५४) प्रेमसिंह उदावत राठाड़ खडेला (गाँव) मार

वाङ् ।

इ.स्थ—राजाकामकेतुकीवार्ता (इतिहास)। कविताकाल—१९२५। मृत्यु १९५६।

विवरण—ग्राश्रयदाता म० रा० यशवंतिसंह । इलेकि-सं० ९००। नाम—(२१५५) बुधसिंह (रसीले) कायस्थ, वेरी।

अन्थ-स्फुट।

जन्मकाल—१९००।

कविताकाल-१९२५। मृत्यु १९५०।

नाम—(२१५६) मथुराप्रसाद उपनाम लंकेश कायस्थ,कालपी। प्रनथ—(१) रावणदिग्विजय, (२) रावणवृन्दावनयात्रा, (३) रावण

शिवस्वरादयं, (४) देाहावली ।

जन्मकाल-१८९९।

कविताकाल-१९२५।

विवरण—ग्राप कालपों में वकील थे। रामलीला के रिसक ही न थे, वरन् रावण बनते भी थे ग्रीर ग्रपने के। रावण का

नाम—(२१५७) महेशदत्त शुक्क ग्रवधराम के पुत्र धनौली,

अवतार कहते थे । उपनाम भी लङ्के श रक्खा था ।

विका नाम्हनंकी ।

ज़िला बारहबंकी।

प्रनथ—(१) विष्णुपुराण भाषा गद्य पद्य, (२) ग्रमरकेष-टीका,
(३) देवी भागवत, (४) वाल्मोकीय रामायण, (५) वृिसंहपुराण, (६) पद्मपुराण, (७) काव्यसंग्रह, (८) उमापितदिग्विजय, (९) उद्योग-पर्व भाषा, (१०) माधव-निदान,

जन्मकाल—१८९७ । कविताकाल—१९२५ । मृत्यु १९६० ।

(११) कवित्त-रामायण-टीका।

नाम—(२१५८) मूलचंद कायस्य, ख़ैराबाद, ज़ि॰ सीतापूर।

त्रन्थ—(१) धर्म्मसागर, (२) भजनावली ७ भाग । जन्मकाल—१९०० ।

कविताकाल—१९२५ । मृत्यु १९५० ।

नाम-(२१५६) रघुनंदन भट्टाचार्य।

प्रनथ—(१) सनातनधर्मसिद्धान्त, (२) धर्मसिद्धांतसंहिता, (३) दिग्विजयाद्वमेध, (४) पाखंडमुंडिनिद्दीन, (५) कृत्यवाद,

(६)राब्दार्थनिरूपण, (७) दाननिरूपण, (८) लक्षणावाद, (९ सद्दूषण, (१०) सदाशिवास्तुति। जन्मकाल—१८९९। कविताकाल—१९२५। नाम—(२१६०) रघुनंदनलाल कायस, बनारस। प्रन्थ—चित्रगुप्तेश्वर पुरागः। जन्मकाल-१८९७। कविताकाल—१९२५ । नाम—(२१६१) रामकुमार कायस्य, बाँदा। त्रन्थ-स्फ्रट। जन्मकाल—१९००। कविताकाल—१९२५ । मृत्यु १९५५ । नाम—(२१६२) रामप्रताप जी, जयपूर। त्रन्थ—स्फुट। कविताकाल—१९२५। नाम—(२१६३) रामभजनवारी, गजपुर, ज़ि॰ गोरखपुर। ग्रन्थ—स्फुट काव्य। कविताकाल—१९२५। विवरण—राजा बस्ती के यहाँ थे। नाम-(२१६४) शिवप्रकाश कायस अपहर, ज़ि॰ छपग। प्रन्थ—(१) उपदेशप्रवाह, (२) भागवतरसंसम्पुट, (३) लीला<sup>-</sup>

रसतरंगिणी, (४) सतसंगविलास, (५) भजनरसामृताः

द्यानंदकाल ]

र्श्वव, (६) भागवततत्त्वभास्कर, (७) विनयपत्रिका टीका, (८) गीतावली टीका, (९) रामगीता टीका, (१०) वेदस्तुति की टीका, (११) इतिहासलहरी।

जन्मकाल—१९००।
किविताकाल—१९२५।
विवरण—डुमरावँ के प्रसिद्ध दीवान जयप्रकाशलाल के लघु
भाता थे।

नाम—(२१६५) श्याम कवि मिश्र, ग्रागरा। ग्रन्थ—स्फ्रट।

कविताकाल—१९२५ । विवरण—ये कुलपति मिश्र के वंशधर हैं ।

नाम—(२१६६) हनुमानदीन, मिश्र, राजापूर, ज़ि॰ बाँदा। प्रन्थ—(१) वाल्मीकीय रामायण, (२) दीपमालिका।

जन्मकाल—१८९२ । कविताकाल—१९२५ ।

नाम—(२१६७) हरीदास भट्ट, बांदा। प्रनथ—राधाभूषण।

जन्मकाल—१९०१। कविताकाल—१९२५।

विवरण—श्रुङ्गार विषय। विवरण—श्रुङ्गार विषय।
विवरण—श्रुङ्गार विषय।
विवरण—श्रुङ्गार विषय।

<sup>ह</sup> ग्रन्थ—श्टंगारनौरस।

जन्मकाल-१९०१।

कविताकाल—१९२५।

क्विवरण—इनकी कविता उत्तम और मनाहर है। तेष श्रेणी के किव हैं।

# वत्तमान प्रकरण।

### पैंतीसवाँ ऋध्याय।

#### वर्त्तमान हिन्दी एवं पत्र-पत्रिकायें।

(१९२६ से अब तक)

भारतेन्द्र बावू हरिश्चन्द्र के ग्रतिरिक्त कोई परमात्तम कवि इस समय में नहीं हुआ। उनके अतिरिक्त उत्कृष्ट कवियों की गणना में महाराजा रघुराजिसंह ग्रीर सहजराम ही के नाम ग्रा सकते हैं, पर ये भी प्रथम श्रेणी के न थे, यद्यपि इनकी कविता त्रादरणीय त्रवश्य है। इनके त्रतिरिक्तः साधारणतया उत्कृष्ट कवियों में गीविन्द गिल्लाभाई, द्विजराज, वजराज, विशाल, पूर्ण, श्रीश्रर पाठक, हनुमान्, मुरारिदान श्रीर ललित की भी गणना है। सकती है। इस समय में चन्द्रकला ग्रादि कई स्त्रियों ने भी मनेाहारिणी कविता की है, जैसा कि ग्रागे समालाचनाग्रों से प्रकट होगा। प्राचीन प्रथा के कवियों में नायिकाभेद, ग्रलंकार, षट्-ऋतु ग्रीर नखिशिस के ही प्रत्यों के बनाने की कुछ परिपाटी सी पड़ गई थी। ग्रच्छे कविगण प्रायः इन्हीं विषयों पर रचना करते थे ग्रीर कथाप्रसंग अथवा अत्य विषयों पर कम ध्यान देते थे। इस काल में प्राचीन प्रथानुयायी कविगण ते। पुराने ही ढरें पर

विशेषतया चल रहे हैं, पर बहुत से नवीन प्रथा के लेग स रीति को अनुचित समभने लगे हैं। थोड़े ही विषयों को लेलेने से शेष उत्तम विषय छूट जाते हैं श्रीर कविता का मार्ग संकृचित है। जाता है। आज कल रेल, तार, डाक, छापेख़ानें। ग्रादि के विशद प्रबन्धों के कारण हम छोगें। को दूर दूर के मनुष्यों तक से मिली ग्रीर भाव-प्रकाशन का पूरा सुभीता है। अँगरेज़ी राह्र के पूर्ण रीति से खापित हो जाने से भी कविता को बड़ा लाभ पहुँचा है। इस राज्य ने अच्छी शान्ति स्थापित कर दी, जिससे भाषा ने भी उन्नति पाई। इतने पर भी कुछ पूर्व-प्रथानुयायियों ने नई सुभीतावाली बातें। से केवल समस्यापृति के पत्र चलाने का काम लिया । समस्यापृति में चमत्कारिक काव्य प्रायः कम मिलता है। पाँच छः वर्षों से ग्रब समस्यापूर्ति के पत्रों का वल क्षीण हे।ता देख पड़ता है ग्रीर विविध विषयों के पत्रों की उन्नित दिखाई देती है। बहुत दिनों से हिन्दी में बारहमासाग्रें के लिसते की चाल चली त्राती है। इनमें प्रत्येक मास में विरहिणी स्त्रियां की विरह-वेदना का वर्णन होता है। सबसे पहला बारहमासा ख़ुसरी का कहा जाता है श्रीर दूसरा, जहाँ तक हमें ज्ञात है, केशवदास ते बनाया । उनके पीछे किसी भारी प्राचीन कवि ने वारहमासा नहीं कहा । इधर त्राकर वजहन, वहाब, गर्णेशप्रसाद ग्रांदि <sup>है</sup> मनेाहर बारहमासे लिखे हैं। ऐसे ग्रन्थों में खड़ी वाली का विशेष प्रयोग होता है। इनके अतिरिक्त सैकड़ों वारहमासे वने हैं, पर इनकी रचना अधिकतर शिथिल है। बहुतें में रचयितायों के नामें तक का पता नहीं लगता।

ग्रब तक कविता भी विशेषतया वजभाषा में ही होती थी, पर अब पण्डितों का विचार है कि एक प्रांतीय भाषा परम मना-हारिणी होने पर भी समस्तदेशीय हिन्दी भाषा का स्थान नहीं ले सकती। उनका मत है कि केवल ऐसी साधु वेाली जेा एक-देशीय न हा ग्रीर जा उन सब प्रान्तों में व्यवहृत हा जहाँ हिन्दी का प्रचार है, वास्तव में हमारी भाषा कहलाने की येग्यता रख सकती है। उनके मत में खड़ी बोली ऐसी है ग्रीर कविता इसी में लिखी जानी चाहिए। १७वीं शताब्दी में गंग एवं जटमल ने खड़ी बेाळी में गद्य लिखा । पर गद्यकाव्य में इसका प्रचार लल्लूलाल तथा सदल मिश्र के समय से विशेष हुग्रा, ग्रीर राजा लक्ष्मणसिंह तथा राजा शिवप्रसाद ने इसे ग्रीर भी उन्नति दी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, तथा प्रतापनारायण मिश्र के समय से गद्य की बहुत ही सन्तेष-दायिनी उन्नति हुई, ग्रीर इस समय सैकड़ों उत्कृष्ट गद्यलेखक वत्त भान हैं। इनमें बद्रीनारायण चैाधरी, गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, भुवनेश्वर मिश्र, मेहता लजाराम, शिवनन्दनसहाय व वजनन्दन-सहाय, साधुरारणप्रसादसिंह, किशोरीलाल गेस्वामी, श्यामसुन्दर दास, गाविन्दनारायण मिश्र, गदाधरसिंह, अमृतलाल चक्रवर्ती, ग्रयोध्यासिंह, देवीप्रसाद, जगन्नाथदास (रत्नाकर), गैारीशंकर ग्रोभा, गोपालराम, महावीरप्रसाद द्विवेदी, मदनमोहन मालवीय, सोमेश्वरदत्त सुकुछ एवं ग्रन्यान्य ग्रनेक परम प्रतिभाशाछी छेखक हैं। प्रायः चाळीस वर्षां से हिन्दी में समाचार पत्र भी निकलने लगे हैं ग्रीर इनकी दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। तीन दैनिक पत्र भी हिन्दी में समय समय पर निकाले गये, जिनमें हिन्दु-

स्थान प्रसिद्ध है, पर अब तक दोई दैनिक पत्र स्थिर नहीं हो सका है। ग्राज कल सर्वहितैषो नामक दैनिक पत्र निकला है, ग्रीर भारत मित्र का भी एक दैनिक संस्करण निकलता है। गद्य में विविध प्रकार के अच्छे ग्रीर उपकारी ग्रन्थ लिखे गये, ग्रीर ग्रनुवादित हुए तथा होते जाते हैं। अँगरेज़ी राज्य का प्रभाव ग्रब बैठ चुका है। इससे भाँति भाँति के नवागत लाभकारी भाव देश में फैल रहे हैं। अँगः रेज़ी शिक्षा का भी यही प्रभाव पड़ता है। इसने देशभक्ति की मात्रा बहुत बढ़ा दी है । अँगरेज़ी राज्य से जीवन-होड़-प्रावल्य दिनों दिन बढ़ता जाता है। इससे देशवासियों का ध्यान उपयोगी विषयों की श्रोर खिँच रहा है। इन कारणों से हिन्दी में नवीन विचारों का समावेदा ख़ूब होता जाता है ग्रीर विविध विषयों के थ्रन्थ दिनों दिन बनते जाते हैं। यदि यही हाल स्थिर रहा, जैसी कि हढ़ ग्राशा की जाती है, ता पचास वर्ष के भीतर हिन्दी की वहुत बड़ी उन्नति हो जावेगी ग्रीर इसमें किसी प्रकार के ग्रन्थों की कमी न रहेगी । पद्य में खड़ी वेाली का कुछ कुछ प्रचार बहुत काल से चला चाता है, जैसा कि ऊपर खान खान पर दिखलाया गया है। पर पूर्णबल से पहले पहल खड़ी बोली की पद्य-कविता सीतल कवि ने बनाई । इस महाकवि ने त्रपने 'गुल्जार-चमन' नामक वृहत् ग्रन्थ में सिवा खड़ी वेाली के ग्रीर किसी भाषा का प्रयोग ही नहीं किया। इसके एक चमन की मुद्रित प्रति हमारे पास है। सीतल केपीछे श्रीधरपाठक ने खड़ी वाली की प्रशंसनीय कविता की, ग्रीर महावीरप्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गु<sup>प्त</sup>, भगवानदीन, वालमुकुन्द गुप्त, नाथूराम शंकर, मन्नन द्विवेदी ग्रादि.ने

भी इसी प्रधा पर अच्छी रचनायें की हैं। हमने भी 'भारत विनय' नामक प्रायः एक सहस्र छन्दों का प्रन्थ एवं एक अन्य छोटी सी पुस्तक खड़ी बोली में बनाई है। अभी बहुत से किव खड़ी बोली में किवता नहीं करते और बहुतों के। इसमें उत्तम किवता बन सकने में भी सन्देह है, पर इसकी भी उन्नति होने की अब पूर्ण आशा है।

थोड़े दिनों से हिन्दी में उपन्यासों की बड़ी चाल पड़ गई है। इनसे इतना अवश्य उपकार है, कि इनकी रोचकता के कारण बहुत से हिन्दी न जानने वाले भी इस भाषा की ग्रेर झुक पड़ते हैं। उपन्यास-लेखकों में देवकीनन्दन सत्री, गेपालराम, किशोरी-लाल गेस्वामी, गंगाप्रसाद ग्रुप्त आदि प्रधान हैं।

नाटकविभाग हिंदी में बहुत दिनों खे स्थापित नहीं है और न इस की अभी तक कुछ भी उन्नति हुई है। सबसे पहले नेवाज किव ने शकुंतला नाटक बनाया, पर वह स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वरन विशेषतया कालिदास-कृत शकुंतला नाटक के आधार पर लिखा गया है। यह पूर्णकप से नाटक के लक्षणों में भी नहीं आता, क्योंकि इसमें यवनिकादि का यथाचित समावेश नहीं है। वजवासीदास-कृत प्रवाधचंद्रोदय नाटक भी इसी तरह का है। केशबदास-कृत विज्ञानगीता भी नाटक के ढंग पर लिखा गया है, पर उसमें इन ग्रंथों से भी कम नाटकपन है, यहाँ तक कि उसे नाटक कहना ही व्यर्थ है। देवमायाप्रपंच नाटक में भी यवनिका आदि के प्रबन्ध नहीं हैं। इसे देव किय ने बनाया। प्रभावती श्रीर आनन्दरघुनन्दन भी पूर्ण नाटक नहीं हैं। सबसे पहला नाटक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता गिरधरदास ने सं० १९१४ में बनाया, जिसका नाम "नहुष नाटक" है। राधाकृष्णदास ने उसका सम्पादन किया। इसके पीछे राजा लक्ष्मणसिंह ने शकुंतला का भाषानुवाद किया। नाटकों का प्रचार हिन्दी में प्रधानतया हरिश्चन्द्र ही ने किया। उन्होंने बहुत से उत्तम नाटक बनाये, जिनमें से कई का ग्रिमनय भी हुआ। इनके ग्रितिरिक्त श्रीनिवासदास, ताताराम, गापाळराम, काशीनाथ खत्री, पुराहित गापीनाथ, ळाळा सीताराम ग्रादि ने भी नाटक बनाये ग्रीर ग्रजुवादित किये हैं। राधाकृष्णदास, प्रतापनारायण मिश्र, देवकीनन्दन त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट, गणेश-दत्त, राधाचरण गेस्वामी, चौधरी बदरीनारायण, गदाधर भट्ट, जानी बिहारीलाल, ग्रम्बिकादत्त व्यास, शीतलप्रसाद तैवारी, दामाद्र शास्त्री, ठाकुरद्यालसिंह, ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय, गदाधरसिंह, ललिताप्रसाद त्रिवेदी, राय देवीप्रसाद पूर्ण, बालेश्वर-प्रसाद, महाराजकुमार खड्ग लालबहादुर मह स्रादि कविगण इस समय के नाटककार हैं।

विहारप्रांत में हिन्दोभाषी अन्य प्रांतों के देखते नाटकविभाग वहुत दिनों से अच्छी दशा में है। स्वयम विद्यापित ठाकुर ने पन्द्रहवीं शताब्दों में दे। नाटक-अन्थ लिखे। लाल भा ने सं० १८३७ में गौरी-परिणय नाटक बनाया तथा सं० १९०७ में भानुनाथ भा ने प्रभावतीहरण नाटक निर्माण किया, जिसमें मैथिल भाषा के अतिरिक्त प्राकृत तथा संस्कृत का भी प्रयोग किया गया। हर्पनाथ भा ने भी इसी समय कई अन्थ बनाये, जिनमें ऊपाहरण मुख्य है। अजन्दनसहाय ग्रीर शिवनन्दनसहाय ने भी नाटक रचे हैं।

फिर भी कहना ही पड़ता है कि हिन्दी में नाटकविभाग अभी बिलकुल सन्तोषदायक दशा में नहीं है। भारतेन्द्र, श्रीनिवासदास आदि के रचित नाटकों के अतिरिक्त अधिकांश शेष उत्तम नाटक अन्थ याते। नाटक हैं हीं नहीं अथवा केवल अनुवादमात्र हैं।

हिन्दी-इतिहास-विषयक अभी तक कोई अच्छा प्रन्थ नहीं है। सबसे प्रथम प्रयत्न इस विषय में भूषण के समकालीन कालिदास कवि ने किया। पर उन्होंने केवल हज़ार छन्दों का हज़ारा नामक एक संग्रह बनाया। इस ग्रन्थ से इतना लाभ ग्रवश्य हुआ कि जिन कवियों के नाम इसमें ग्राये हैं उनके विषय में ज्ञात है। गया कि वे या ते। कालिदास के समकालीन थे अथवा पूर्व के। वहुत से कवियों की रचनायें भी इसी प्रन्थ के कारण सुरक्षित रहीं। संवत् १६६० के लगभग प्रवीस किव ने सारसंग्रह नामक एक ग्रन्थ संगृहीत किया, जिसमें प्रायः १५० कवियां की कविता पाई जाती है। यह अमुद्रित अन्थ पण्डित युगलिकशोर के पास है। इलपित-राय बंसीधर ने संवत् १७९२ में अलंकाररताकर नामक एक संग्रह बनाया, जिसमें उन्होंने ग्रपने ग्रतिरिक्त ४४ कवियों के छन्द लिखे । भक्तमाल, कविमाला (१७१८), संकविगिराविलास (१८०३), विद्वन्मोदतरंगिखी (१८७४), ग्रीर रागसागरोद्भव (१९००) भी कुछ प्राचीन संग्रह हैं। सूदन ने भी प्रायः १५० कवियां के नाम लिखे हैं । भाषाकाव्यसंग्रह स्कूलों की एक पाठ्य पुस्तक मात्र थी । संवत् १९३० के लगभग ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंहसरोज नामक एक अनमाल प्रन्थ वनाया, जिसमें उन्होंने प्रायः एक सहस्र कवियों का स्हम हाल प्रचुर श्रम द्वारा

एकत्र किया। दि मार्डन वर्नेंकुळर िळटरेचर आफ़ हिन्दुस्तान ग्रीर 'किविकीतिंकळानिधि' को भी डाक्टर ग्रियसेन तथा पिरहत नकछेदी तिवारी ने ळिखा, पर ये ग्रन्थ विशेषतया 'सरोज' पर ही अवळिष्वत हैं। सर्कार हाळ में आर्थिक सहायता देकर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा हिन्दी-पुस्तकों की खोज १९५७ से करा रही है। इससे बहुत से उत्तम ग्रन्थों ग्रीर कवियों का पता लग रहा है। खोज पूरे प्रांत तथा राजस्थान इत्यादि में हो जाने पर उससे इतिहास की उत्तम सामग्री मिळ सकेगी।

हिन्दी में समालोचना की चाल वहुत थोड़े दिनों से चली है। प्राचीन प्रथा के लोग समक्षते थे कि समालोचना करने में किसी भी कवि की निन्दा न करनी चाहिए। इस विचार के कारण समालोचना की उन्नति प्राचीन काल में न हुई। सबसे प्रथम हिन्दी में महाकवि दास ने समालोचना की ग्रोर कुछ ध्यान दिया, पर बहुत दबी क़लम से कहने के कारण उन्हें ने किसी के विषय में अधिक न कहा। भारतेन्द्र जी भी इस ग्रेर कुछ झुके थे यहाँ तक कि उत्तरी हिन्द के वे एक मात्र वर्त्त मान समालाचक कहलाते थे। समालाचक नामक एक पत्र भी हाल में निकला था ग्रार छत्तीसगढ़-मित्र भी समाठाचना पर विशेष ध्यान देता था, पर कालगति से ये दोनों पत्र खस्त हो गये । अन्य पत्र-पत्रिकायें भी समय समय पर समालाचना करती हैं। व्रजनन्द नप्रसाद एवं महावीर-प्रसाद द्विवेदी ने कुछ समाठाचनायें लिखी हैं। "हिन्दीनवरत " नामक समालाचना ग्रन्थ थाड़े ही दिन हुए हमने भी बनाया था।

त्राजकल रामलीला ग्रीर रासलीला से भी हिन्दी का प्रचार कुछ कुछ होता है। इनमें राम ग्रीर कुष्ण की कथाग्रें। का ग्रिसनय किया जाता है। रामलीला प्रथम ते। साधारण जनें के ही द्वारा विजयदशमी के अवसर पर थ्रार कहीं कहीं दीवाली पर्यंत की जाती थी, पर थोड़े दिनों से रासमंडलियों की भांति रामलीला की भी अभिनयमंडिलयाँ स्थिर हुई हैं, जिन्होंने रासमंडिलयां से बहुत अधिक उन्नति कर ली है और जे। वर्त्तमान थियेटरीं के कुछ कुछ बराबर पहुँच गई हैं। रासमंडिलयाँ भी प्राचीन रीति पर थियेटर की सी लीलायें करती हैं; यद्यपि इनसे अब तक बहुत कम उन्नति हो सकी है। समय समय पर ग्रामों में कहीं कहीं बहुत<sup>.</sup> दिनों से वर्षा ऋतु में ग्राल्हा गाने की परिपाटी चली ग्राती है। इसका छंद तुकान्तहीन बड़ाही ग्रीजकारी होता है। इसमें महीवे के राजा परिमाल तथा वीरवर ग्राल्हा-ऊद्न का वर्णन होता है, जा प्रायः लड़ाइयों से भरा है। ग्राल्हा की प्रतियाँ थे। इही दिनों से छपी हैं। यह नहीं ज्ञात है कि इसकी रचना किस किन ने कब की थी। कहा जाता है कि चन्द के समकालीन जगनिक बन्दीजन ने पहले पहल ग्राव्हा बनाया, पर उस समय की भाषा का कोई ग्रंश भी श्रव शाल्हा में नहीं है। कहते हैं कि क़न्नोज के किसी कवि ने वत्त मान त्राल्हा बनाया, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। जा कुछ हो, ग्राव्हा की कविता स्थान स्थान पर परम ग्रेजिंदिवनी ब्रीर मनेाहर है। पँवारा भी एक प्राचीन काव्य समभ पड़ता है। पर इसके रचयिता का भी पता नहीं है ग्रीर न इसकी कोई मुद्रित अथवा लिखित प्रति ही मिलती है। पँवारा विशेषतया पासी लेगा

गाते हैं ग्रीर उसमें देशीय राजाग्रें एवं जिमींदारों का हाल रहता है। जहाँ जो पँवारा प्रचलित है वहाँ के बड़े ग्रादमियों का उसमें यश वर्णित होता है। यह पँवार राजाग्रें के यशोवर्णन से प्रारम हुग्रा जान पड़ता है, जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है। यदि कोई मनुष्य श्रम करके पासी ग्रादिकों से इसे एकत्र करे ते। विदित हो कि इस की रचनायें कैसी हैं। ग्रभी ते। पँवारा ऐसा नीरस समसा जाता है, कि लेग निन्दा करने में किसी नीरस ग्रीर लग्ने प्रवन्ध को पँवारा कहते हैं।

हिन्दी के सै।भाग्य से पिछ्छे १५ या १६ वर्ष के अन्दर पाँच सात सभायें भी काशी, मेरठ, जौनपूर, ग्रारा, प्रयाग, कलकत्ता यादि में खापित हुईं। काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने संवत् १९५० में जन्म प्रहण किया। तभी से इसकी उत्तरीत्तर वृद्धि होती चली जाती है। यह बराबर नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका निकालती रही है चौर अब प्रत्थमाला एवं लेखमाला भी निका-·छने लगी है। ग्रन्थमाला में ग्रच्छे ग्रच्छे ग्रन्थ निकल गये ग्रीर निकलते जाते हैं। हिन्दी की युक्तप्रान्त के न्यायालयां में जी खान मिला है, वह अधिकांश में इसी के प्रयत्नों का फल है। इसने तुलसीकृत रामायण ग्रीर पृथ्वीराज रासे। की परम शुद्ध प्रतियाँ ्रमचुर श्रम द्वारा प्रकाशित कीं श्रीर १३ साल से सरकार से सहा-यता लेकर हिन्दी के प्राचीन प्रत्थों की खोज में यह बड़ा ही सरा-हनीय श्रम कर रही है। इसने पदकों, प्रशंसापत्र ग्रादि के द्वारा उत्तम लेखप्रणाली चलाने का प्रवन्य किया ग्रीर लेखकीं की बहुत :प्रोत्साहन दिया । अनेकानेक प्रयत्नों से इसने हिन्दी भाषा श्रीर

नागरी ग्रक्षरों का प्रचार बढ़ाया। बहुत से विद्वानें की सहा-यता से यह एक वैज्ञानिक कीष तैयार कर चुकी है ग्रीर ग्रब एक बहुत् कीष भी बना रही है। यह इतिहास भी इसी की प्रेरणा से बना है।

ग्रारा-नागरीप्रचारिणी सभा प्रायः दश वर्षें। से विहार में स्थापित है। इसने भी हिन्दी के प्रचार में परम प्रशंसनीय श्रम किया है। ग्रब तक हिन्दी का कोई सर्वमान्य व्याकरण नहीं है। यह सभा एक ऐसा व्याकरण बनवाना चाहती है।

मेरड-सभा ने भी हिन्दीप्रचार में ग्रच्छा श्रम किया; पर दुर्भाग्यवरा पण्डित गौरीदत्त का स्वर्गवास है। जाने से वह अब सुबुप्तावस्था को प्राप्त हो गई है। जैानपूर-सभा का भी परिश्रम अच्छा है; पर इसकी भी दशा सन्तेषदायिनी नहीं है। प्रयाग की ं नागरीप्रविद्धिनी सभा ग्रभी थे।डे ही दिनों से स्थापित हुई है, पर ता भी इसके उत्साह से हिन्दी के विशेष उपकार होने की ग्राशा है। कलकत्ते की एकलिपिविस्तारपरिषद् प्रायः पाँच वर्षीं से स्थापित हुई है। इसका ग्रस्तित्व हिन्दी के लिए बड़े ही गै।रव तथा साभाग्य का कारण है। इसका यह प्रयत्न है कि भारत की सब भाषायें नागरी-लिपि में लिखी जावें। इसी अभिप्राय से इस सभा ने देवनागर नामक पत्र निकाल रक्खा है, जिसमें सभी भाषाग्रों के लेख नागरी-लिपि में लिखे जाते हैं। भाषाग्रों के एकी-करण में यह सभा परमापयागिनी है। भूतपूर्व हाईकार्ट-जज श्रीयुत शारदाचरण मित्र इस सभा के जीवन-मूल हैं। महाराष्ट्र देश में बहुत काल से नागरी-लिप का प्रचार चला आता है।

अब मदरास एवं बंगाल के विद्वानें। ने भी इसी लिपि की प्राह्य माना है, ग्रीर गुजरात में भी इसका प्रचार बढ़ता देख पड़ता है; यहाँ तक कि श्रीमान् बरोदा-नरेश ने नागराक्षरों की शिक्षा आवश्यक कर दी है। काशी-सभा के प्रयत्नों से १९६७ के नवरात्र में काशी में प्रथम हिन्दीसाहित्यसमोलन नामक एक महती सभा हुई थी, जिसमें भी अन्य विषयों के साथ एक-लिपि-विस्तार के उपायों पर विचार हुत्रा था। प्रयाग ग्रीर कलकत्ते में भी इसके ग्रधिवेशन हुए। पैाष १९६७ में इसी बात के पुष्टचर्थ प्रयाग में एक-लिपि-विस्तार-सम्मेलन हुचा, जिसमें भारतवर्ष के सभी देशों से विद्वान् महाशयों ने मदरास के जस्टिस कृष्ण स्वामी पेयर के सभा-पतित्व में नागराक्षरों के प्रचारार्थ योग दिया ग्रेंगर उन्हें सारे देश के लिए सर्वमान्य उहराया। ग्रब हिन्दी के सुदिन से ग्राते देख पड़ते हैं। इन सभाग्रें के ग्रतिरिक्त ग्रीर भी छोटी बड़ी सभायें यत्र तत्र नागरी-प्रचारार्थ र्षापित हुई हैं। भारतधर्ममहामंडल ग्रीर ग्रार्थसमाज ग्रादि धार्मिक सभायें भी व्याख्यानें, लेखें, पत्रों एवं ग्रन्थों द्वारा हिन्दीप्रचार में ग्रन्छी सहायता कर रही हैं। इन सभाग्रेां ने सबसे ग्रधिक उपकार व्याख्यानदाता उत्पन्न करके किया है। बहुत से सनातनधर्मी ग्रीर ग्रार्थसमाजी उप-देशक धारा बाँध कर उत्तम हिन्दी में घंटों व्याख्यान दे सकते हैं। इनके नाम समाले।चनात्रों, चक्र एवं नामावली में मिलेंगे। सामा-जिक तथा जातीय सभायें भी हिन्दीप्रचार की अनेक प्रकार से लाभ पहुँचा रही हैं।

ग्राज कल हिन्दी भाषा के छापेख़ाने बहुत हैं ग्रीर उनकी छपाई भी बढ़िया होती है। उनमें वेंकटेश्वर, लक्ष्मीवेंकटेश्वर, निर्णय-सागर, इंडियन प्रेस, भारतिमन्न, नवलिकशोर, भारतजीवन, भारत, हरिप्रकाश, खङ्गविलास, ग्रभ्युद्य, वैदिकयन्त्रालय ग्रादि प्रसिद्ध हैं।

समय समय पर समस्यापृति के लिए खान खान पर कवि-समाज तथा मंडल भी खापित हुए हैं। उनमें से प्रधान प्रधान नाम नीचे लिखे जाते हैं:—

काशी-कविमण्डल, काशी-कविसमाज, बिसवा-कविमण्डल, रसिकसमाज कानपूर, हल्दो-कविसमाज, फ़तेहगढ़-कविसमाज, कालाकाँकर-कविसमाज इत्यादि।

ये सब समांज प्रायः २५ वर्ष के भीतर खापित हुए हैं। इन सबमें अधिकांश वहीं कविगण पूर्तियाँ भेजते थे। इनके पत्रों से वर्त मान कवियों के नाम दूँ इने में हमें घड़ी सुविधा मिली है। इन सब में समस्यापूर्ति की जाती थी और।इनमें बहुत से छन्द प्रशंसनीय भी बनते थे। पर इस प्रथा से स्फुट छन्द लिखने की रिति चलती है, जो विशेषतया श्रंगार रस के होते हैं। अब भाषा में श्रंगार-कविता की आवश्यकता बहुत कम है, क्योंकि भूत-काल में कविता का यह अंग उचित से अधिक ऐसे ही ऐसे स्फुट छन्दों द्वारा भर खुका है। अब हिन्दी गद्य-पद्य में वर्त्त मान प्रकार के विविध उपकारी विषयों पर रचना की आवश्यकता है और नाटक-विभाग की पूर्ति और भी आवश्यक है। स्फुट छन्दों के लिए अब खान बहुत कम है। फिर भी यह समस्यापूर्ति की प्रधा स्फुट छन्दों ही की रचना बढ़ाती है। इन्हों एवं अन्य कारणें से

हमने संवत् १९५७ में एक लेखद्वारा समस्यापूर्ति की रीति की परम निन्च कहा था। उस समय इस प्रथा का ख़ूव ज़ोर था, पर अब उतना नहीं है। फिर भी इस रीति की उठा कर उन पत्रों के वन्द कर देने से लाभ नहीं है, वरन् उन्हों में उत्तम ग्रीर लाभ-कारी विषयों पर छन्दोबद्ध प्रबन्ध या कविता का छपना हमारी तुच्छ बुद्धि में उचित है। इस हेतु कई समाजों का दूर जाना ग्रीर उनके पत्रों का बन्द हो जाना बड़े दु:ख की बात है, जैसा कि ग्राज कल हुआ है।

हमने खान खान पर श्रङ्गार कविता पवं अन्य अनुपयेगी विषयें। की रचनाओं की निन्दा की है। फिर भी ऐसे प्रन्थों के रचिताओं की प्रशंसा भी इसी प्रन्थ में पाई जावेगी। इससे कुछ पाठकों को ग्रन्थ में परस्पर विरोधी भावों के होने की शंका उठ सकती है। बहुत से वक्त मान छेखकों का यह भी मत है कि श्रंगार काव्य ऐसा निन्ध है कि हिन्दी में उसका होना न होने के वरावर है ग्रीर यदि ऐसे ग्रन्थ फेंक भी दिये जावें, ते। कोई विशेष हानि नहीं। इन कारणें से उचित जान पड़ता, है कि इस विषय पर हम ग्रपना मत स्पष्टतया प्रकट कर देवें।

सबसे पहले पाठकों को कविता के शुद्ध लक्षण पर ध्यान देना चाहिए। पण्डितों का मत है कि ग्रलांकिक ग्रानन्द देना काव्य का मुख्य गुण है। कुलपित मिश्र ने काव्य का लक्षण यह कहा है:—

जगते अद्भुत सुखसदन शब्दरु अर्थ कविच । यह लक्षण मैंने किया समुभि प्रन्थ वहु चित्त ॥" इसी ग्राशय का एक लक्षण हमने भी कहा था। वाक्य ग्ररथ वा एकहू जहँ रमनीय सु होय। शिरमारहु शशिभाल मत काव्य कहावै साय॥

इन लक्ष्यों के अनुसार उपयुक्त प्रकार के प्रन्थ भी आदर-णीय हैं। जेा प्रबन्ध जैसा ही ग्रानन्द देता है, वह वैसा ही ग्रच्छा काव्य हैं, चाहे जेा विषय उसमें कहा गया हो । फिर वर्णन जैसा ही उत्कृष्ट होगा, कविता भी उसकी वैसी ही प्रशंसनीय होगी। विषय की उपयोगिता भी काव्योत्कर्ष की बढ़ाती है, पर साहित्य-चम-त्कार-वद्भन की वह एकमात्र जननी नहीं है। इस कारण अनुपयागी विषय वाले चमत्कृत अन्थों को हम तिरस्करणीय नहीं समभते। किसी प्रसिद्ध आचार्य ने भी ऐसे ग्रन्थों के प्रतिकृत्य मत प्रकट नहीं किया है। इन प्रन्थों से भी साहित्य-भंडार खूब भरा हुआ देख पड़ता है श्रीर वास्तव में है। अभी उपयोगी विषयों के ग्रभाव से बहुत छोगों के। ये ग्रन्थ सैात के से छड़के समभ पड़ते हैं, परन्तु जिस समय लाभकारी विषयें। के ग्रन्थ प्रचुरता से वन जावेंगे, जैसा शीघ्र है। जाने की हढ़ ग्राशा की जाती है, उस समय इन प्रन्थों के बाहुल्य से भी हिन्दी की महिमा एवं गैरिव में ख़ृव सहायता मिलेगी। ग्राज कल भी ग्रन्थ-भंडार की बहुतायत से हिन्दी भारत की सभी वत्त मान भाषाग्रों से बहुत ग्रागे वढ़ी हुई है। हम अनुचित विषयेां पर शोक अवश्य प्रकट करते हैं, परन्तु हिन्दी के सभी उत्कृष्ट प्रन्थों का समादर पूर्णक्रप से करना बहुत उचित समभते हैं।

निदान इस वर्त मान काल में हिन्दी ने बहुत अच्छी उन्नति की है और उसकी उत्तरीत्तर वृद्धि होने के चिह्न चारों ग्रोर से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब हम इस अध्याय को इसी जगह समाप्त-प्राय कर इस काल के लेखकों के कुछ विस्तृत वृत्तांत ग्रागे समा-लेखना, चक्क, ग्रीर नामावली द्वारा लिखते हैं। जिन महाशयों के नाम चक्क अथवा नामावली मात्र में ग्राये हैं उन्हें भी हम न्यून नहीं समझते। केवल विस्तार-भय से ऐसा करने की हम बाध्य हुए हैं। इनमें से कतिपय महानुभावों के ग्रन्थ देखने ग्रथवा विशेष हाल जानने का भी साभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ।

इस भाग में संवत् १९२६ से अब तक का हाल लिखा गया है। इसे हमने देा भागों में विभक्त किया है, अर्थात् प्रथम हरिश्चन्द्र काल (१९४१ तक) श्रीर द्वितीय गद्य-काल (श्रब तक)। इन दोनेंं भागों के पूर्व श्रीर उत्तर नामक देा देा उपविभाग किये गये हैं।

इस प्रकरण के मुख्य विषय को उठाने से प्रथम हम पत्र-पत्रिकाओं का भी कुछ वर्णन करना उचित समक्षते हैं।

#### समाचारपत्र एवं पत्रिकायें।

हिन्दी में प्रेस के ग्रभाव से समाचारपत्रों का प्रचार थोड़े ही दिनों से हुग्रा है। वारन हैस्टिंग्स के समय में संवत् १८३७ के रूगभग वनारस ज़िले में किसी स्थान पर खोदने से दे। प्रेस निकले थे, जिन में वर्तमान समय की भाँति टाइप इत्यादि सब सामान था ग्रीर टाइप जोड़ने का कम भी प्रायः ग्राज कल के समान ही था। पुरातस्ववेत्ता अँगरेज़ों का यह मत है कि यह प्रेस कम से कम

पक हज़ार वर्ष का प्राचीन है। इस हिसाब से स्वामी शंकराचार्य के समय तक में प्रेस होने का पता चलता है। फिर भी छापे का प्रचार यहाँ अँगरेज़ी राज्य के पूर्व बिल्कुल न था ग्रीर इसी कारण समाचार-पत्र भी प्रचलित न थे। "हिन्दी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास" नामक एक ग्रन्थ बाबू राधाकृष्णदास ने सन् १८९४ (संवत् १९५१) में प्रकाशित कराया था जो नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से ग्रब भी मिलता है। इसमें प्राचीन पत्र-पत्रिकाग्री केवर्णन पाये जाते हैं। ग्राशा है कि सभा इस का एक नया संस्करण निकाल कर पिछले १७-६८ वर्ष के भीतर का हाल भी पूरा कर देगी।

सबसे पहला हिन्दी पत्र "बनारस ग्रख़बार" था, जा संवत् १९०२ में राजा शिवप्रसाद की!।सहायता से निकला। इसकी भाषा खिचड़ी थी ग्रैार सभ्य समाज में इसका ग्रादर नहीं हुग्रा। इसके सम्पादक गाेविन्द् रघुनाथ थत्ते थे । साधु हिन्दी में एक उत्तम समाचारपत्र निकालने के विचार से कई सज्जनेंं ने काशी से 'सुधाकर' पत्र निकाला। सबसे पहले परमात्कृष्ट पत्र जा हिन्दी में निकला वह भारन्तेदु बाबू हरिश्चन्द्र द्वारा सम्पादित 'कवि-वचनसुधा' था, जे। संवत् १९२५ से प्रकाशित होने लगा । सुधा पत्र पहले मासिक था, पर थोड़े ही दिनों बाद पाक्षिक है। कर साप्ताहिक हे। गया । इसकी छेखनशैली बहुत गम्भीर तथा उन्नत थी। इसमें गद्य तथा पद्य में लेख निकलते थे ग्रीर वह सभी तरह से संतेषदायक थे । संवत् १९३७ के पीछे भारतेंदुजी ने यह पत्र पण्डित चिन्तामाणि को दे दिया, जिनके प्रवन्ध से यह संवत् १९४२ तक निकल कर बन्द हे। गया। संवत् १९२९ में वावृ

कार्तिक प्रसाद ने कलकत्ते से 'हिन्दी-दीप्ति-प्रकाश' निकाला। यह पत्र प्रसिद्ध पत्र हिन्दी-प्रदींप से ग्रलग था। इसी साल विहार से 'विहारवन्धु' का जन्म हुन्रा । भारतेन्दुजी ने संवत् १९३० में "हरिश्चन्द्र मैगज़ोन" निकाली, जिसका नाम बदल कर दूसरे साल 'हरिश्चन्द्रचन्द्रिका' कर दिया, जा संवत् १९४२ तक किसी प्रकार निकलती रही। संवत् १९३४ में भारतिमत्र, मित्रविलास, हिन्दीपदीप ग्रीर ग्रार्यदर्पण नामक प्रसिद्ध पत्री का जन्म हुग्रा। 'भारतिमत्र' पं० दुर्गाप्रसाद तथा अन्य महाशयों ने निकाला। यह पहला साप्ताहिक पत्र है, जो बड़ी ईउत्तमता से निकाला गया श्रीर जिसकी प्रणाली बड़ो गैारवान्वित रही है। इसके सम्पादकों में हरमुकुन्द शास्त्री ग्रीर बालमुकुन्द गुप्त प्रधान हुए । गुप्त जी के लेख बड़े ही हँसी-दिल्लगी-पूर्ण तथा गम्भीर होते थे। इस वर्ष से इसका एक दैनिक संस्करण भी निकलने लगा है। 'मित्रविलास' पंजाब का एक बढ़िया हिन्दी-पत्र था। "हिन्दीप्रदीप" प्रयाग से पंडित बालकृष्णजी भट्ट ने निकाला। इसमें बड़ेही गम्भीर तथा उच्च-केाटि के लेख निकलते रहे। यह पत्र हिन्दी-भाषा का गैारव समभा जाता था ग्रीर घाटा खाकर भी भट्ट जी उदारभाव से इसे बहुत दिनों तक निकालते रहे । परन्तु हाल में कुछ राजनैतिक ग्रड़चन पड़ी, जिसपर विवश होकर भट्ट जी ने इसे बन्द कर दिया। संवत् १९३५ में कलकत्ता से 'सारसुधानिधि' ग्रीर 'उचितवक्ता' नामक पत्र निकले । उचितवक्ता को स्वर्गीय पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ने निकाला ग्रीर 'सारसुधानिधि' के संपादक प्रसिद्ध लेखक पंडित सदानन्द जी थे । संवत् १९३६ में उदयपुराधीश महाराणा

सज्जनसिंह जू देव ने प्रसिद्ध पत्र 'सज्जनकीर्तिसुधाकर' निकाला। महाराणा जी के अकाल मृत्यु से हिन्दी की बड़ी ही क्षति हुई। संवत् १९३९ में पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने कानपूर से प्रसिद्ध ब्राह्मण पत्र निकाला, जिसने पठित समाज में अपने लेखें के चटकी ले-पन से बहुत ही ग्रादर पाया, परन्तु श्राहकों की ग्रनुदारता से यह स्थायी न हो सका। संवत् १९४० में हिन्दी का प्रसिद्ध पत्र 'हिन्दे।स्तान' पहले पहल प्रायः दे। वर्ष अँगरेज़ी में निकला, फिर प्रायः दे। मास अँगरेज़ी तथा हिन्दी में निकल कर एक बरस तक अँगरेज़ी, हिन्दी ग्रीर उद्धें में छापा गया । उस समय तक यह मासिक था। इसके पीछे यह दस महीने तक साप्ताहिक रूप से अँगरेजी में इँगलैंड से निकला। १ नवंबर सं० १९४२ से यह पत्र दैनिक कर दिया गया । इस पत्र के स्वामी राजा रामपालसिंह सदा इस के सम्पादक रहे श्रीर सहकारी सम्पादकों में बाबू अमृतलाल चक्रवर्ती, पंडित मदनमाहन मालवीय ग्रीर बावू बाल-सुकुन्द गुप्त जैसे प्रसिद्ध लोगें की गणना है । राजा साहब के मृत्यु के साथही साथ यह पत्र भी विलीन हे। गया। कुछ दिन परचात् **डनके उत्तराधिकारी हमारे मित्रराजा रमेशसिंह** जी ने 'सम्राट्<mark>' पत्र</mark> का पहले साप्ताहिक ग्रीर फिर दैनिक रूप में निकाला, परन्तु हिन्दी के ग्रभाग्य से राजा रमेशसिंह जी की ग्रसामियक मैात के कारण वह भी बन्द हो गया। सं० १९४० से प्रसिद्ध पत्र 'भारतजीवन' बाबू रामकृष्ण वर्मा ने साप्ताहिकरूप में काशी से निकाला, जिसमें बहुत दिन तक नागरीप्रचारियी सभा की कार्यवाही छपती रही ग्रीर ग्रभी तक वह सफलता से चल रहा है। संवत् १९४२ में कानपूर से भारते। द्य दैनिक पत्र बाबू सीताराम के सम्पादकत्व में निकला, जो एकही साल चल कर बन्द हो गया। संवत् १९४४ व ४६ में 'आयावते' और 'राजस्थान' नामक दे। पत्र आर्यसमाज की तरफ से निकले जो अब तक विद्यमान हैं। संवत् १९४५ में 'सुगृहिणी' मासिकपित्रका हेमंतकुमारी देवी ने निकाली। सं० १९४६ में श्रीमती हरदेवी ने 'भारतभिनी' मासिक कप में निकाली जो अब तक चल रही है। संवत् १९४७ में सुप्रसिद्ध पत्र 'हिन्दी-वंगवासी' का इजनम हुआ, जो बड़ी उत्तमता से चल रहा है और जिसकी ग्राहकसंख्या शायद सब हिन्दीपत्रों से अधिक है। पंडित कुंदनलाल ने संवत् १९४८ से कुछ दिन 'किव व चित्रकार' पत्र निकाला, पर उन के स्वर्गवास होने पर वह बन्द हो गया।

बम्बई का श्रीवंकटेश्वरसमाचार भी एक नामी साप्ताहिक पत्र है, जो प्रायः बीस वर्ष से हिन्दी की अच्छी सेवा कर रहा है। इधर प्रयाग से अभ्युद्य पत्र बहुत अच्छा निकल रहा है। यह पहले साप्ताहिक था, पर अब अर्द्ध साप्ताहिक रूप में निकलता है। लख-नऊ के बावू कृष्णबलदेव वर्मा ने "विद्याविनाद" नामक साप्ताहिक पत्र कुछ दिन प्रकाशित किया था। "हिन्दीकेसरी" गरम दल वालों ने निकाला। आज दिन भारतिमत्र के अतिरिक्त सर्वहितैपी पत्र भी दैनिक निकलता है।

संवत् १९५६ से सुप्रसिद्ध मासिकपत्रिका सरस्वती का विकास प्रयाग से हुआ और प्रायः सभी तत्कालीन नामी लेखक उसमें लेख देने लगे। इसके सम्पादन का भार पहले पाँच सज्जनों की एक समिति पर रहा ग्रीर पीछे से केवल बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए० को यह काम सम्हाळना पड़ा। ग्रंत में पडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सम्पादनभार उठाया श्रीर एक वर्ष की छीड़, जब कि पंडित देवीप्रसाद शुक्क बी॰ ए॰ सम्पादकत्व के काम पर रहे, द्विवेदीजी इसे बड़ी याग्यता के साथ चला रहे हैं। कमला, लक्ष्मी, सुदर्शन, समालाचक, छत्तीसगढ़ मित्र, राघवेन्द्र, यादवेन्द्र, इत्यादि कई पत्र पत्रिकायें इसी ढंग पर निकलीं, पर स्थिर न रह सकीं । अब कुछ काल से "मर्यादा" नामक मासिक पत्रिका षड़ेही उत्तम रङ्ग ढङ्ग पर चलने लगी है। स्त्रियों के उपयोगी पत्र-पत्रिकाग्रों में भारतभगिनी, स्त्रीधर्मशिक्षक, गृहलक्ष्मी ग्रीर स्त्री-द्पेण प्रसिद्ध हैं। काशी-नागरीप्रचारिणी सभा एक मासिक-पत्रिका, एक त्रैमासिक अन्थमाला ग्रीर एक लेखमाला प्रकाशित करती है। देवनागर अनेक भाषाग्राँ के लेखें। की नागरी अक्षरों में प्रकाशित कर ग्रीर ग्रन्य उपायों द्वारा हिन्दी-भाषा ग्रीर विशे-षतया नागरी लिपि का अच्छा उपकार कर रहा है। चित्रमयजगत् हिन्दी-पत्रों में बड़े ही गौरव का है। यह थोड़े ही दिनें से निकलने लगा है, पर इसके चित्र बड़े ही मनोरंजक ग्रीर लेख प्रशंसनीय होते हैं। कवितासम्बन्धी पत्रों में रसिकवाटिका, रसिकमित्र, काव्यसुधाधर, हल्दीकविकीतिप्रचारक इत्यादि कई पत्र निकले, जिनमें कतिपय कवियां की रचनायेँ अच्छी कही जा सकती हैं। इन्दु, जासूस, व्यापारी, खेतीबारी, देहाती, निगमागमचिन्द्रका, सद्दर्भप्रचारक, सनातनधर्भपताका, अवधसमाचार, अमृत, ग्रवलाहितकारक, ग्रानन्द, ग्राय्यप्रभा, ग्राय्यमित्र, उपन्यास, कला- कुराल, कवीरपंथी, कान्यकुळ, कान्यकुळाहितकारी, कान्यकुळ-सुधारक, कुर्मीहितैपी, सत्रीहितकारी, गढ़वाली, चाँद, जीवद्या-धर्मामृत, जैनगज्र, राडनामा, जैनप्रदोप, दारोगादफ्रर, तंत्र-प्रभाकर, नवजीवन, नागरीप्रचारक, दीनवंघु, पांचालपंडिता, विलासिनी, वड़ावाज़ारगज़ट, वालप्रमाकर, वीरभारत, ब्राह्मण-सर्वस्व, भूमिहारब्राह्मग्र-पत्रिका, भारतवासी, मारवाड़ी, मिथिला-मिहिर, यंगविहार, राजपूत, रिसकरहत्य, राजस्थानकेसरी, सद्मी, सत्यसिंधु, सारस्वत, सोलजरपत्रिका, साहित्यसराज, स्वदेशवांधव, हितवार्ता, सुधानिधि, हिन्दीप्रकाश, हिन्दीसाहिल, क्षत्रियमित्र आदि ऐसे सामयिक पत्र हैं जो हिन्दूवांघव, वावृ राधाकृष्णदास-कृत इतिहास के लिखे जाने वाद प्रकाशित होने लगे। इनमें से कतिपय वन्द भी होगये, पर अधि-कांश ग्रव तक चल रहे हें ग्रीर उनसे हिन्दी की ग्रच्छी सेवा हो रही है। तो भी कहना ही पड़ता है कि इनसे ग्रीर भी विशेष लाभ हें। सकता है ग्रीर हमें दृढ़ ग्राशा है कि इनके विज्ञ सम्पादक गण इस ग्रोर क्रमशः समुचित प्रकार से ध्यान दे गे। समयोपयोगी विचारों ग्रीर विषयों की ग्रीर पूर्ण झुकाव हुए विना ग्रव काम नहीं चल सकता ।



भारतेंदु वावृ हरिश्चंद्र ।

## क्रतीसवाँ ऋध्याय।

पूर्व हरिश्चन्द्र-काल।

(१९२६-३५)

(२१६६) भारतेंदु हरिश्चन्द्रजी।

इनका जन्म संवत् १९०७ में भाद्र शुक्क ७ को काशीजी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधरदास) था। ये अग्रवाल वैश्य थे। इन्होंने बाल्यावस्था में पढ़ने में अधिक जी नहीं लगाया। केवल ११ वर्ष की अवस्था तक इन्होंने विद्याध्ययन किया, परन्तु पीछे से शैक्तिया बहुत सी भाषाओं तथा विद्याओं का अभ्यास कर लिया था। इन्होंने बहुत से स्वदेशप्रेम के काम किये और हिन्दी-गद्य के इनसे बहुत सहायता मिली। इनका चित्त बहुत ही मज़ाकपसन्द्र था। पहली अपरैल पवं है। ली को ये बिना कुछ दिल्लगी किये नहीं रहते थे। उदारता इनकी बहुत ही बढ़ी चढ़ी थी, यहाँ तक कि इन्होंने अपने भाग की पैत्रिक सम्पत्ति बहुत जल्द स्वाहा कर दी। इनका शरीरपात संवत् १९४१ में काशी में हुआ।

सत्रह वर्ष की अवस्था से इन्होंने काव्यरचना आरंभ कर दी थी ग्रीर अन्त समय तक ये काव्यानन्द ही में मग्न रहे। इनकी रचनाग्रों का संग्रह छः भागों में खड़्विलास प्रेस से प्रकाशित हुग्रा है। सब मिलाकर इनके छोटे बड़े १७५ ग्रन्थ इस संग्रह में हैं। प्रथम भाग में १८ नाटक ग्रीर १ ग्रन्थ नाटकों के नियमें का है।

इनमें सत्यहरिश्चन्द्र, मुद्राराक्षस, चन्द्रावली, भारतदुर्दशा, नील-देवी, ग्रीर प्रेमयागिनी प्रधान हैं। भारतदुर्दशा ग्रीर नीलदेवी में भारतेन्द्रजी का स्वदेशप्रेम दर्शनीय है। चन्द्रावळी से इनके असीम प्रेम और भक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। सत्य-हरिश्चन्द्र भारतेन्दुजी की कवित्व शक्ति का एक ग्रद्भुत नमूना है। श्रेमये।गिनी में इन्होंने ग्रपने विषय की बहुत सी बातें लिखी हैं।इसमें हँसी मज़ाक़ का अच्छा चमत्कार है। द्वितीय भाग इनके रचित इतिहास-प्रन्थों का संप्रह है, जिसमें काश्मीरकुसुम, बादशाह-द्र्पेण ग्रीर चरितावली प्रधान हैं। चरितावली में इन्होंने ग्रन्छे अच्छे महानुभावें। के चरित्रों का वर्णन किया है। तृतीय भाग में राजभक्तिसूचक काव्य है । इसमें १३ ग्रन्थ हैं, परन्तु उनकी रचना उत्कृष्ट नहीं हुई है। चतुर्थ भाग का नाम भक्तिसर्वस्व है। इसमें १८ भक्तिपक्ष के ग्रन्थ हैं , जिनमें वैष्णवसर्वस्व, वह्नभीय-सर्वस्व, उत्तराई भक्तमाल तथा वैष्णवता ग्रीर भारतवप उत्तम रचनायें हैं। पंच्म भाग का नाम काव्यामृतप्रवाह है। इसमें १८ प्रेम-प्रधान ब्रन्थ हैं, जिनमें प्रेमफुळवारी, प्रेमपळाप, प्रेम-मालिका ग्रीर कृष्णचरित्र प्रधान हैं। नाटकावली के ग्रतिरिक्त भारतेन्दुजी का यह भाग सर्वोत्तम है। छठे भाग में हँसीमज़ाक के चुटकुले ग्रीर छोटे छोटे कई निबन्ध तथा ग्रन्य लोगें। के बनाये हुए कई ग्रन्थ हैं, जो इनके द्वारा प्रकाशित हुए थे।

इनकी कविता का सर्वोत्तम गुण प्रेम है। इनके हृद्य में ईश्व-रीय एवं सांसारिक प्रेम बहुत अधिक था; इसी कारण इनकी रचना में प्रेम का वर्णन बहुत ही अच्छा आया है। भारतेन्द्रजी अपने समय के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी हिन्दूपन तथा जाती-यता का बहुत ही बड़ा ध्यान रहता था। हास्य की मात्रा भी इनकी रचनाग्रों में विशेषरूप से पाई जाती हैं। वैदिकी हिंसा-हिंसा न भवति, ग्रंधेरनगरी ग्रीर प्रमयोगिनी में हास्यरस का ग्रच्छा समावेरा है<sup>ँ</sup>। इनकी कविता बड़ो सबल हें।ती थी ग्रैार विविध विषयों के वर्णनों में इस कवि ने अञ्छी शक्ति दिखलाई है। सैांदर्य का यह सभी खानां पर देखता ग्रीर ग्रपनी कविता में उसे हर खान पर सन्निविष्ट करता था। रूपक भी भारतेन्दुजी ने बहुत विशद छिखे हैं। राजनैतिक तथा सामाजिक सुधारों पर इन्होंने ग्रपने विचार जगह जगह पर सबल भाषा में प्रकट किये हैं। इस कविरत्न ने पद्य में व्रजभाषा का ग्रीर गर्च में खड़ी बेाली का विशेषतया प्रयाग किया है, परन्तु उर्दू, खड़ी बाली, व्रजभाषा, माङ्वारी, गुजराती, बंगला, पंजाबी, मराठी, राज-पूतानी, बनारसी, अवश्री ऋदि सभी भाषाग्रें। में उत्कृष्ट ग्रीर सरस रचनार्ये की हैं। इन्होंने गद्य ग्रीर पद्य प्रायः बराबर लिखे हैं। प्रन्थों के अतिरिक्त बाबू साहब ने कई समाचारपत्र ग्रीर पत्रिकार्ये चलाई। वर्त्तमान हिन्दो की इनके कारण इतनी उन्नति हुई कि इनको इसका जन्मदाता कहने में भी अत्युक्ति न होगी। यदि इनका विशेष वर्णन देखना चाहिए ते। हमारे रिवत नवरत में देखिए। उदाहरण-

हम हूँ सब जानतीं छोक की चालन क्यों इतने। बतरावती है।। हित जामें हमारे। बनै से। करै। सखियाँ तुम मेरी कहावतो है।॥ हरिचन्दज् या में न लाम कछू हमें बातन क्यों बहरावती है।। सजनी मन हाथ हमारे नहीं तुम कै।न की का समुफावतो है।॥१॥ पिच मरत वृथा सब छोग जोग सिरधारी।
सांची जोगिन पिय बिना वियोगिन नारी॥
बिरहागिनि धूनी चारीं ग्रोर छगाई।
बंसीधुनि की मुद्रा कानों पहिराई॥
छट उरिक रही सोइ छटकाई छट कारी।

साँची जेागिन पिय बिना वियोगिन नारी॥
है यह सोहाग का श्रटल हमारे बाना।
श्रसगुन की मूरति ख़ाक न कभी चढ़ाना॥

सिर सेंदुर देकर चाटी गूथ बनाना।

सिवजी से जेागी की भी जाग सिखाना॥ पीना प्याला भर रखना वही खुमारी॥

साँची जागिन पिय विना वियागिन नारी ॥२॥ . भरित नेह नव नीर नित बरसत सुरस ग्रथार ।

जयित अपूरव घन कोऊ लखि नाचत मन मार ॥३॥

उठहु बीर रग साज साजि जय ध्वजहि उड़ाग्रे।।

छेडु म्यान सेां खड़्न खींचि रन रङ्ग जमाग्रो॥ परिकर कसि कटि उठा धनुष सेां धरि सर साधो।

केसरिया बाना सजि सजि रनकंकन बाँधा॥ जो ग्रारजगन एक होय निज रूप विचारैं।

तिज गृह-कलहिँ अपनी कुलमरजाद सँभारैं।

तो ग्रमीरखाँ नीच कहा याको बल भारी।

सिंह जगे कहुँ स्वान ठहरिहै समर मैंभारी॥
चींटिहु पद तल परे उसत है तुच्छ जीतु इक।

ये प्रतच्छ ग्ररि इन्हें उपेछै जैान ताहि थिक ॥

धिक तिन कहँ जे आर्य्य हाय यवनन का चाहैं।
धिक तिन कहँ जे इनसां कछु सम्बन्ध निवाहें॥
उठहु बीर सब अस्त्र साजि माड़हु घन संगर।
छोह-छेखनी छिखहु अज्ज बल दुवन हदे पर॥४॥
सब भाँति दैव प्रतिकृत हाय यहि नासा।
अब तजहु बीरबर भारत की सब आसा॥
अब सुख-सूरज का उदे नहीं इत हुहै।
सो दिन फिरि अब इत सपनेहू नहिँ ऐहै॥
स्वाधीनपना बल बीरज सबै नसेहै।
मंगलमय भारत भुव मसान है जैहै॥
सुख तजि इत करि है दुःखहि दुःख निवासा।

श्रव तजहु बीरवर भारत की सव श्रासा॥५॥
यहाँ किव ने स्वाधीनपना श्रादि शब्दों से मानसिक स्वतन्त्रता
का भाव लिया है न कि राजनैतिक का। यह किव भारत का
अँगरेज़ों से सम्बन्ध मंगलकारी सममता था ग्रीर राजभिक्त के
इसने कई ग्रन्थ रचे। इसके विलाप भारतीय मानसिक दुबेलताविषयक हैं।

### (२१७०) तोताराम।

इनका जन्म संवत् १९०४ में कायस्य कुछ में हुआ था। कुछ दिन सरकारी नौकरी करके इन्होंने अलीगढ़ में वकालत जमाई, जहां इनकी आय प्रायः अयुत मुद्रा सालानाथी। आप प्रकृति से परम सुशील थे। अलीगढ़ में हम लोगें। का इनसे परिचय हुआ था ग्रीर इन्हें हमने अपना लचकुराचरित्र सुनाया था। इन्होंने कुछ दिन भारतवंधु नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला । केटो कृतान्त नामक इन्होंने एक नाटकग्रन्थ बनाया ग्रीर वाल्मीकीय रामायण का ग्राप रामरामायण नामक एक उल्था स्वच्छ देहा चौपाइयों में बनातै थे,पर वह पूर्ण न होसका। उसका बालकांड इन्होंने हमें दिया था। हम इनकी गणना मधुसूदन दास की श्रेणी में करेंगे। संवत् १९५९ में इनका रारीरपात हुआ।

# (२१७१) देवीप्रसाद मुंशी।

ये महाराय गौड़ कायस्थ मुंशी नत्थनलाल के पुत्र हैं। इनका जन्म नाना के घर जयपूर में माघ सुदी १४ संवत् १९०४ की हुआ था। संवत् १९२० से १९३४ पर्यन्त ये नवाब टोंक के यहाँ नौकर रहे ग्रीर संवत् १९३६ से महाराज जेाधपुर के यहाँ कम्मेचारी हो गये। ये महाशय बहुत दिनों तक मुंसिफ़ रहे धीर मनुष्यगणना आदि का काम करके अब दरवार की ग्रोर ·से प्राचीन शिलालेखों ग्रादि की खेाज का काम करते हैं। प्रत्येक पद पर अपने ऊँचे अफ़सरों को इन्होंने अच्छे काम से सदैव प्रसन्न रक्खा। पहले इन्हें उद् गद्य ग्रीर पद्य लिखने का चाव था, पर ·पीछे से ये हिन्दी-गद्य के भी अच्छे लेखक है। गये। इन्होंने उर्दू की बहुत सी पुस्तकें वनाई ग्रीर हिन्दी में भी दरवार की ग्राह्म से कानून तथा मनुष्य-गणना ग्रादि से सम्बन्ध रखने वाळे छोटे चड़े कई उपयोगी ग्रन्थ रचे । इन्होंने सबसे ग्राधिक श्रम इतिहास पर किया श्रीर वहुत छान बीन कर के

इस विषय पर बहुत से परमे। पयोगी ग्रन्थ रहे, जिन्हें इन्होंने ऐसी सरल भाषा में लिखा है कि प्रत्येक हिन्दी पढ़ लेने वाला परम स्वरूपज्ञ मनुष्य भी समभ सकता है। इतिहास के विषय पठितसमाज में ग्राज इनका प्रमाण माना जाता है। महिलामृदु-वाणी तथा राजरसनामृत नामक दें। काव्य-ग्रन्थ भी इन्होंने संगृहीत किये हैं ग्रीर कवियों की एक नामावली संकलित की है जे। प्रकाशित होने वाली है। इनके रचे हुए ऐतिहासिक जीवनचरित्रों। के नायक ये हैं:—

अकबर, शाहजहाँ, हुमायूँ, तुहमास्प (ईरान का शाह), बाबर, शेरशाह, साँगा (राणा), रतनसिंह, विक्रमादित्य (चित्तीर), वनवीर, उदयसिंह, प्रतापसिंह, पृथ्वीराज (जयपूर), पूरनमल, रतनसिंह, आसकरण, राजसिंह, (जयपूर), भारमल, भगवानदास, मानसिंह, बीकाजी, नराजी, लूणकरण, जैतसी, कल्याणमल, मालदेव, बीरबल (दें। भागों में), मीरा बाई, जसवन्तसिंह (मारवाड़), खानखाना, ग्रीर ग्रीरंगज़ेब।

इन जीवनियों के अतिरिक्त नीचे लिखे हुए मुंशीजी के अन्य ग्रन्थ हैं:—

जसवन्तस्वर्गवास, सरदारसुखसमाचार, विद्यार्थीविनेदि, स्वप्न राजस्थान, मारवाड़ का भूगोल तथा नक़्शा, प्राचीन किन, बीकानेर राजपुत्तकालयं, इंसाफ़संग्रह, नारी नवरत, महिलामृदु-वाणी, मारवाड़ के प्राचीन शिलालेखों का संग्रह, सिंध का प्राचीन इतिहास, यवनराजवंशावली, मुगलवंशावली, युवती-योग्यता, कविरत्नमाला, ग्ररबी भाषा में संस्कृतग्रन्थ, स्ठी रानी, परिहारवंशप्रकाश, ग्रीर परिहारों का इतिहास। इन ग्रन्थों का हाल हमें स्वयं मुंशीजी से ज्ञात हुगा है।

ग्रापने किवरतामाला वाले किवयों के नामों की एक हस्तलिखित

स्वी भी हमारे पास भेजने की कृपा की है। इसमें ७५४ नाम हैं।

उपयुक्त ग्रन्थों में बहुत से हमने देखे हैं ग्रीर उनमें से बहुत से

हमारे पास बर्त्तमान भी हैं। इन्होंने इतिहास-ग्रन्थों में गद्य-काव्य

न लिख कर सीधी सादी इवारत में सत्य घटनाये लिखने का

श्रयत किया है। किठी रानी एक प्रकार से उपन्यास भी है। इनके

ग्रच्छे गद्य-लेखें की भाषा सुलेखकों की सी होती है। इनके प्रयत्तों

से हिन्दी में इतिहासविभाग की ग्रच्छी पूर्ति हुई है। उदाहरण—

दूसरे चित्र में एक सिंहासन बना था। ऊपर शामियाना तना था। उस सिंहासन पर एक भाग्यवान पुरुष पावँ पर पावँ रक्षे चैठा था; तिकया पीठ से छगा था। पाँच सेवक आगे पीछे खड़े थे ग्रीर वृक्ष की शाखा उस सिंहासन पर छाया किये हुए थी। जहाँगीरनामा (पृष्ठ १४४)।

# (२१७२) जगमोहनासिंह।

इनका जन्म संवत् १९१४ में विजयराघवगढ़ में हुआ। टाकुर सरयूसिंहजी इनके पिता एक राजा थे, पर संवत् १९१४—१५ वालें विद्रोह में उनका राज्य सरकार ने ज़ब्त कर लिया। जगमाहनसिंहजी ने काशी में विद्या पढ़ी, जहां इनसे भारतेन्द्रजी से स्नेह हुआ। ये १६ वर्ष की ही अवस्था से कविता करने लगे थे। पहले रन्हें सरकार ने तहसीलदार नियत किया ग्रीर दें। ही वर्ष में, संवत् १९३९ में, यक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर कर दिया। यह वहीं पट हैं

जो यहाँ डेपुटी कलेकृर के नाम से प्रख्यात है। इन्होंने सरकारी नैकिरी के समय भी साहित्यरचना की नहीं भुलाया ग्रीर ग्रव-काश पा कर ये बराबर प्रत्थरचना करते रहे। इनका शरीरपात थोड़ी ही ग्रवस्था में संवत् १९५५ में हो गया। इनके बनाये हुए प्रत्थ ये हैं:—श्यामास्वप्त, श्यामसरोजिनी, प्रेमसम्पत्तिलता, मेबदूत, ऋतुसंहार, कुमारसम्मव, प्रेमहजारा, सज्जनाष्टक, प्रलय, ज्ञान-प्रदीपिका, सांख्य (किपिल) सूत्रों की टीका, वेदान्त सूत्रों (बादरा-यण) पर टिण्पणी ग्रीर वानी वार्ड विलाप। हमारे देखने में इनके प्रत्थ नहीं ग्राये पर सुनते हैं कि वे उत्तम हैं। उदाहरण—

श्राई शिशिर बरेक शालि श्रह ऊखन संकुल धरनी। प्रमदा प्यारी ऋतु सोहावनी क्रोंच रोर मनहरनी॥ मूँदे मन्दिर उदर भरोखे भानु किरन श्रह श्रागी। भारी बसन हसन मुख बाला नव येवन श्रनुरागी॥

(२१७३) गदाधरासिंह (बाबू)।

इनका जन्म संवत् १९०५ में हुआ था। इन्होंने कुछ दिन व्यापार किया, पर उसके न चलने से सरकारी नौकरी कर ली श्रीर अन्त तक उसे करते रहे। हिन्दी की इन्हें बड़ी रुचि थी ग्रीर इन्होंने अन्त समय अपना पुस्तकालय पवं सब धन काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की दे दिया। इन्होंने कादम्बरी, वंगविजेता, दुर्गेशनन्दिनी, ग्रीर ग्रीथेला के भाषानुवाद किये तथा रोमन उद्दे की पहली पुस्तक, पवं भगवद्गीता नामक पुस्तकें बनाईं। ये पेतिहासिक ग्रीर पीराणिक विवरण की एक डायरी नामक एक उत्तम पुस्तक लिख रहे थे; पर वह असमाप्त रह गई ग्रीर संवत् १९५५ में इनका शरीरपात हो गया।

## (२१७४) श्रीनिवासदास लाला।

ये महाराय अजमेरा वैश्य लाला मंगीलाल के पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १९०८ कार्तिक सुदी परिवा का मथुरा में हुआ था। राजा लक्ष्मणदास की ग्रीर से ये महाशय उनकी दिल्ली वाली केोठी के संचालक ग्रीर एक बड़े रईस थे। इनकी कविता ग्रमृत में डुवोई है।ती थी। भारतेन्दु के ग्रतिरिक्त इन्हीं ने हिन्दी में उत्कृष्ट नाटक बनाये हैं। तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, तथा रणधीर प्रेममोहनी नामक इन्होंने तीन नाटक ग्रन्थ बनाये जिनका पूर्ण समादर हिन्दीपठित समाज में हुआ, विशेषतया अन्तिम देनिं का। इनके अन्तिम नाटक के अनुवाद उद्दे ग्रीर गुजराती में हुए ग्रीर वह खेला भी गया। इन्होंने परीक्षागुरु नामक एक उपन्यास भी बनाया, पर वह ऐसा ग्रच्छा नहीं है जैसे कि इनके ग्रन्य ग्रन्थ हैं। हम इनकी गणना तेष किव की श्रेणी में करेंगे। इनकी अकालमात संवत् १९४४ में हा गई, जिससे हिन्दी के नाटक विभाग के। बड़ी क्षति पहुँची।

(२१७५) राजा रामपालार्सिहजी कालाकांकर

### जिला प्रतापगढ़।

इनके पिता का नाम लाल प्रतापिसंह ग्रीर पितामह का राजा हनुमंतिसंह था। इनका जन्म संवत् १९०५ में हुग्रा। इनके पिता ग़दर के समय अँगरेज़ों से लड़ते हुए वीरगित की प्राप्त हुए। राजा साहब की शिक्षा का प्रबन्ध इनके दादा राजा हनुमंतिसंह ने किया। इन्होंने ग्रठारह वर्ष की ग्रवस्था तक हिन्दी, फ़ारसी ग्रीर अँगरेज़ी में अच्छी याग्यता प्राप्त करली थी। राजा हनुमंतसिंह के श्रीर कोई उत्तराधिकारी न होने तथा इनके पिता के लड़ाई में मारे जाने के कारण वे इन पर विशेष प्रोम रखते थे। अतः राजा ह्नुमंनिसंहजी ने अपने जीते जी इनको कालाकाँकर की अपनी रियासत का मालिक कर दिया। राजा रामपालसिंहजी के विचार ब्राह्मो-धर्म्भ के समान ''एकं ब्रह्म द्वितीया नास्ति" पर धे ब्रीर हिन्दू धर्म के रस्म रवाजों पर वे ध्यान नहीं देते थे; इस कारण समय पर राजा हनुमंतसिंह ग्रैार उनके विरादरीवाले इनसे बहुत ही नाराज़ हुए। राजा रामपालसिंह ने उनका क्रोध शांत करने की अपना राज्याधिकार फिर उन्हें वापस दे दिया। थोड़े दिन के बाद ये अपनी रांनी समेत इँगलैंड गये। वहाँ इनकी रानी का देहान्त हो गया। इँगलैंड में राजा साहब ने विद्योपार्जन में ग्रच्छा श्रम किया ग्रीर फ्रेंच तथा जर्मन भाषायें भी सीखीं तथा गणित एवं तर्क-शास्त्र में ग्रभ्यास किया। वहाँ इन्होंने संवत् १८८३ से १८८५ तक हिन्दो-खान नामक एक त्रैमासिक पत्र निकाला, जिसने कई अँगरेजों में हिन्दीप्रेम जागृत किया। इसी समय राजा हनुमंतसिंह का देहांत हो गया, अतः ये कालाकांकर आये ग्रीर रियासत का उचित प्रबंध करके दुबारा इँगलैंड गये। अबकी बार वहाँ से पक मम को ये अपनी रानी बनाकर छाये। ये रानी साहवा भी संवत् १९५४ में हैज़े से मर गईं। इसके बाद राजा साहब ने एक विवाह ग्रेंगर किया । संवत् १९४२ से ग्राप हिन्देास्थान के। दैनिक

छाई नव बल्ली छटा छहरि रही है घनी तेई रथ राजैं मार भ्रमत अभंग क्यों। रिक्षक बिहारी साज साजि ऋतुराज आया छाया बन बाग सेना छीन्हे चतुरंग यां॥

## (२१७८) नृसिंहदास कायस्य ।

ये संवत् १९६६ में प्रायः ६५ वर्ष की अवस्था पाकर छतरपूर में मरे। इनके सन्तान वर्त्तमान हैं। ये प्रथम कालिंजर में रहते थे, पर पीछे छतरपूर में रहने लगे। ये वैद्यक करते थे। इनका प्रत्य 'सन्तनाम मुक्तावली' इन्होंके हाथ का लिखा इमने देखा है। इस में ६० छन्द हैं, जिनमें देहि व पद प्रधान हैं। ये साधा-रण किव थे। उदाहरणः—

> सन्तनाममुकतावली निज हिय धारन हेत । रची दास नरसिंह ने श्रद्धा भक्ति समेत ॥ हैां निहँ काव्यकलाकुशल विनय करीं कर जारि। छमहु सन्त अपराध मम काव्य कलित स्रति थारि॥

# (२१७६) महारानी वृषमानुकुवँरि जी देवी ।

ये उर्छा के वर्तमान महाराजा की पहली महरानी थीं। इनका छोटा पुत्र विजावर का महाराज है और इनकी कन्या छतरपूर की महारानी हैं। इनके बड़े पुत्र टीकमगढ़ (उर्छा का राज-स्थान) में हैं। इनका शरीरपात प्रायः ६० वप की अवस्था में चार पाँच साल हुए हुआ था। इन्होंने पदों में रामयश का गान किया है। इनकी कविता बढ़िया है। छतरपूर में इनके द्रम्पती-विनोद-लहरी (४६ पृष्ठ), बधाई (९ पृष्ठ), मिथिला जी की बधाई (१४ पृष्ठ), बना (२१ पृष्ठ), होरीरहस (१९ पृष्ठ), झूलनरहस (२१ पृष्ठ) ग्रीर पावस (७ पृष्ठ) नामक ग्रन्थ प्रस्तुत हैं। इन सब में सीताराम का ही वर्णन है। हम इन की तैष किव की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरणः—

रघुबर दीन बचन सुनि लीजै।
भवसागर की पार नहीं है तदिप पार मेहिँ कीजै॥
जो कोड दीन पुकारै प्रभु को अमित देख दिल दीजै।
सुनि विनती वृषभानुकुवँरि की अब प्रभु मेहर करीजै॥
(२१८०) लिलिताप्रसाद त्रिवेदी (लालित)।

यह महावाँ ज़िला हरदे । अवधप्रदेश के वासी कान्यकुट्ज ब्राह्मण थे ग्रेर प्रायः कानपूर में रहा करते थे। इन्हों ने काव्य से जीविका नहीं की, किन्तु उसे अपने चित्तिविनादार्थ पढ़ा था। यह कानपूर में गृल्ले की दूकान पर मुनीबी का काम करते थे। काव्य का वेध इन की बहुत अच्छा था। हम इनसे दे। एक बार कानपूर में मिले हैं। इन महाशय ने रामलीला के वास्ते एक जनकफुलवारी नामक ३० पृष्ठ का ग्रंथ निर्माण किया था ग्रेर इसी के अनुसार गुहप्रसाद जी शुक्ल रईस कानपुर के यहाँ धनुषयज्ञ में लीला होती थी। इन्होंने इसमें ग्रंथनिर्माण का समय नहीं दिया, परन्तु हमको अनुमान से जान पड़ता है कि यह संवत् १९४० के लगभग बना होगा। ललित जी का लगभग

६० वर्ष की अवस्था में प्रायः दस साल हुए स्वर्गवास हुग्रा। खोज में "ख्याल तरंग" नामक इनका एक ग्रंथ ग्रीर मिला है। इनकी कविता रोचक ग्रीर सरस है। उसकी रचना रामचिद्रका के समान विविध छन्दों में की गई है, ग्रीर कविता प्रशंसनीय है, परन्तु रामचन्द्र ग्रीर विश्वामित्र जी की बात चीत जो ग्रंत में कराई गई है वह अयोग्य हुई है। ऐसी बातें गुरु ग्रीर शिप्य नहीं कर सकते। ललित जी के कुछ स्फुट छंद ग्रीर समस्या-पूर्ति याँ देखने में आती हैं। इन्होंने दिग्विजयविनाद नामक एक श्रंथ नायिकाभेद का महाराजा दिग्विजयसिंह जी के नाम पर संवत् १९३० में बनाया था, जो मुद्रित भी हो गया है, परन्तु महा-राजा खाहब के यहाँ से इनके। कुछ पारिताषिक इत्यादि नहीं मिला। शायद इसी कारण रुष्ट होकर इन्होंने काव्य से जीविका चलाना निंद्य समभा कर नैाकरी कर ली। हम इनकी गणना ताष कवि की श्रे गी में करते हैं। इनके कुछ छंद नीचे दिये जाते हैं। उदाहरणः—

सुखद सुजन ही के मान के करन हार
दीनन के दारिद-दवा की जलधर है।।
कहै कवि लिलत प्रभाव के प्रभाकर से
बस रसही के जसही के सुधाकर है।॥
ग्राछे रहे। राजन के राज दिगविजै सिंह
धीर-धुरधर सुखमा के मानसर है।।
सोभा सील वर है। परम प्रीतिपर है।
निगम नीतिधर है। हमारे देवतर है।॥

वगरे लतान युत सगरे बिटपवर
सुमन समूह सोहैं अगरे सुवेस को ।
भैारन के भार डार डार पे अपार दुति
के किल पुकार हरे त्रिविधि कलेस को ॥
कहत बने न कल्ल लिलत निहारिवे में
उमहा परत सुख माना देस देस को ।
जनक सो राजत जनक जू को बाग
ताको नन्दन सो लागैवन नन्दन सुरेस को ॥

मार-छजावनहार कुमार है। देखिबे की हम ये छछचात हैं।
भूले सुगंध सों फूले सरोज से ज्ञानन पै ज्ञिलहू मड़रात हैं।
नेक चले मम मैं पम है छिलते श्रम-सीकर से सरसात हैं।
तारिहा कैसे प्रसून छला ये प्रसूनहु ते ज्ञित कोमल गात हैं।

## (२१८१) गोविन्दनारायगा मिश्र ।

ये भाषा के एक अच्छे विद्वान् तथा सुयोग्य लेखक हैं। आप का जन्म १९१६ में हुआ था, सो आपकी अवस्था इस समय ५५ वर्ष की है। आपने कई पत्रों का सम्पादन-कार्य उत्तमता से किया है। आप संस्कृत तथा हिन्दी में अच्छी योग्यता रखते हैं। द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापित होकर आपने एक सारगिमत एवं प्रशंसनीय वक्तृता दी। आपका कविताकाल संवत् १९६० से समभना चाहिए। इनका एक अन्थ "विभक्तिविचार" हमने देखा है, जिससे इनकी विद्वता प्रकट होती है। पर इस विषय में हम इनसे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि हिन्दी यद्यपि अधिकांश में संस्कृत एवं प्राकृत से निकली है तथापि उसका रूप उक्त भाषामें से बहुत कुछ भिन्न है भीर हर बात में हम उसे संस्कृत-व्याकरण से नियमबद्ध नहीं करना चाहते। आपका प्राकृतविचार गामक लेख भी दर्शनीय है। आपने शिक्षासोपान भीर सारस्वतस्वस्व नामक दो अन्थ भी लिखे हैं भीर सैकड़ें। अच्छे लेख आपके वर्त्त मान हैं।

# (२१८२) सहजराम ।

ये महाराय अवधप्रदेशान्तर्गत ज़िला सुलतानपूर के बँधुवा श्रामनिवासी खनाढ्य ब्राह्मण थे। शिवसिंहजी ने इन्का जन्म संवत् १९०५ दिया है। इनका बनाया हुग्रा प्रहादचरित्र नामक ४५ पृष्ठ का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ हमारे पास वक्त मान है ग्रीर इनकी रामायण के भी तीन काण्ड (किष्किन्धा, सुन्दर ग्रीर लंका) हमने देखे हैं। अपने अन्धों में इन्होंने समय का कोई व्योरा नहीं दिया है। इनका कविताकाल १९३० समभाना चाहिए। इन प्रन्थों की भाषा ग्रीर रचना सब गेस्वामी तुलसीदासजी की भाँति है। इंस सत्कवि ने अपनी कविता विलकुल गेस्वामीजी में मिला दी है। ऐसी उत्तम कविता दोहा चैापाइयों में गेस्वामीजी ग्रीर लाल के अतिरिक्त शायद कोई भी कवि नहीं कर सका है। इसके भक्ति ज्ञान ब्रादि के विचार सब गास्वामीजी से मिछते से हैं बीर रचनाशैली भी वही है। प्रहाद्चरित्र की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। हम इस कवि को कथा-प्रासंगिक कवियों वाली

छत्र किव की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरणार्थ इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं:—

रामनाम लिखि बाँचन लागे। धिक धिक करि देा उ भूसुर भागे॥
सुनि पहलाद वचन कह दीना। में हि धिक कत महिदेव प्रवीना॥
धिक नरेस जा प्रजा सतावै। धिक धनवन्त उथिरता पावै॥
धिक सुरलेक सोकप्रद सोई। पुनरागमन जहाँ ते होई॥
धिक नर देह जरापन रेगा। राम भजन बिन धिक जप जागा॥
कोउ कह धिक जीवन गुन हीना। धैं। कह सुत कोउ विभव विहीना॥
सबै असत्य सत्य मत पहा। राम भजन बिनु धिक नर देहा॥
धिक छत्री जो समर समीता। वैखानस बिखयन मन जीता॥

धिक धिक तपसी तप करहिँ तन किस मन बस नाहिँ।
परमारथ पथ पाँउ धिर फिरि स्वारथ लपटाहिँ॥
हटिक हटिक हारे निपट पटिक पटिक महि पानि।
जाय पुकारे राउ पहँ बालक सठ हटस्वानि॥१॥

रंध्र प्रास बीते यहि भांती। महा बायु किय प्रकट तहाँती॥
भयो अधीर पीर तन माहाँ। छिन मुर्छित छिन हदन कराहीं॥
क्रप चतुरभुज दीख न आगे। कहाँ कहाँ किर रावन लागे॥
कीन्हेड जबहिँ पयोधर पाना। भूली सुमित माह लपटाना॥
जननी उबटन तेल करावा। अति पुनीत पलका पाढ़ावा॥
काटहिँ कीट दुसह दुख पावा। रहै राय मुख वचन न आवा॥
कीड़ा करत बाल पन बीता। तहन भए तहनी मन जीता॥
भूखन बसन अलंकृत सो है। चलै बाम पुनि पुनि जग माहे॥

## (२१८५) हनुमान।

ये महाशय प्रसिद्ध किय मणिदेव बंदीजन के पुत्र श्रीर काशी के रहने वाले थे। हमने इनका कोई प्रत्थ नहीं देखा है, परनु इनके स्फुट छन्द बहुतायत से मिलते हैं। इन्होंने श्रांगार रस की किवता की है। इनकी भाषा वजभाषा है श्रीर वह सन्तेष दायिनो है। इनकी किवता मने।हर श्रीर सरस है। हम इन्हें तेष किव की श्रीणी में रखते हैं। उदाहरणार्थ इनके दें। छन्द नीचे लिखे जाते हैं।

ननदी ग्री जेटानी नहीं हँसती तै। हितू तिनहीं की बखानती में। घरहाई चवाव न जे। करतों तै। भले। ग्री चुरे। पिहँचानती में। हु हित की कहतों तै। ग्रटान न टानती में। यह सीख तिहारी सुने। सजनी रहती कुल कानि तै। मानती में। निज चाल सें। ग्रीर जे बाल तिन्हें कुल की कुल कानि सिखावती हैं। ननदी ग्री जेटानी हँसावैं तऊ हँसी श्रीटन ही लैं। वितावती हैं। हुमान न नेकी। निहारें कहूँ हुग नीचे किये सुख पावती हैं। बड़ भागिनि पी के सोहाग भरी कवैं। ग्रांगन हू लैं। न ग्रावती हैं।

इनके पुत्र कविवर सीतलाप्रसादजी से विदित हुन्ना कि इन का शरीरपात संवत् १९३६ में ३८ वर्ष की अवस्था में हुन्ना। द्विज कवि मन्नालाल से हनुमान की घनिष्ठ मैनो थी।

### (२१८६) नन्दराम ।

ये महाराय कान्यकुद्ध ब्राह्मण माजा सालेहनगर ज़िला लज़ः नऊ के रहने वाले थे। यह स्थान गामती जी के बसहरी घाट से ४ मील श्रीर हमारे जन्म ध्यान इटौंजा श्राम से ८ मील की दूरी पर ध्यित है। संवत् १९३४ में ये महाशय हम से इटौंजा में मिले थे। श्टंगारदर्णण की एक हस्तिलिखित प्रति भी इनके पास थी, जिसके बहुत से छन्द इन्हों ने हमको सुनाये थे। इनकी अवध्या उस समय लगभग चालीस वर्ष की थी श्रीर उसके प्रायः दश वर्ष के पीछे इनका शरीरपात हुआ। अतः इनके जन्म श्रीर मरण काल संवत् १८९४ श्रीर १९४४ के आस पास हैं।

इन्होंने ऋंगारदर्पेण नामक १५४ पृष्ठों (मँभोली साँची) का एक बड़ा प्रन्थ भावभेद ग्रीर रसभेद के वर्णन में संवत् १९२९ में बनाया जिसकी रीति प्रणाली पद्माकर जी के जगद्विनाद से मिलती है। इसमें दोहा, सवैया ग्रीर घनाक्षरी छन्द बहुतायत से हैं, परन्तु कहीं छप्पय आदि दे। एक अन्य प्रकार के भी छन्द आ गये हैं। इन्होंने अपनी भाषा में बाह्याडम्बरों के। स्थान नहीं दिया है श्रीर वह मधुर एवं निर्दोष है। इनके भाव भी साधारणतः अच्छे हैं। इनकी पुस्तक भारतजीवन यन्त्रालय में मुद्रित हो चुकी है, जिसके ग्रन्त में इनके सात स्फुट छन्द भी लिखे गये हैं। शिवसिंहसरीज में शान्त रस के कवित्त बनाने वाले एक नन्दराम का नाम लिखा। है, पर उनके समय के निश्चय में कुछ भी नहीं कहा गया है। जान पड़ता है कि ये नन्दराम दूसरे थे, क्योंकि श्रुंगारदर्णण के रच-यिता नन्दराम ने शान्त रस के अच्छे छन्द नहीं कहे हैं। हम इनको ताष कवि की श्रेणी में रक्खंगे।

मार किरीट मनेाहर कुंडल मंजु कपोलन पै अलकाली। पीत पटी लपटी तन सांवरे भाल पटीर की रेख रसाली॥ त्यों नॅदरास जू बेनु बजावत आजु लखे बन मैं बनमाली। नैन उघारिवे की मन होत न मोहन रूप निहारि कै आली॥

(२१८७) रायबहादुर लक्ष्मीशंकर मिश्र, एम० ए०।

ये महाद्याय सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत् १९०६
में हुआ था और संवत् १९६३ में इनका स्वर्गवास हुआ। पहले
ये बनारस कालेज में गणित के अध्यापक थे, पर संवत् १९४२
में सरकार ने इन्हें शिक्षाविभाग में इंस्पेक्टर नियत कर दिया।
इन्होंने गणितकी मुदी नामक पक पुस्तक हिन्दी में बनाई ग्रीर बहुत दिन तक काशीपित्रका चलाई। बहुत दिनों तक ये नागरीप्रचारिणी सभा के सभापित रहे और यथाशक्ति सदैव हिन्दी की उन्नति करते रहे। बहुतेरी पाठ्य पुस्तके भी इन्होंने शिक्षाविभाग के लिए सम्पादित कीं।

## (२१८८) रामद्विज ।

त्रापका नाम रामचन्द्र था श्रीर श्राप कान्यकुन्त ब्राह्मण थे। श्रापका जन्म संवत् १९०७ में हुश्रा था। इस समय श्राप हाई स्कृत श्राटवर के श्रध्यापक हैं। श्रापकी कविता सरस, श्रमुप्रास पूर्व श्रीर श्रेष्ठ होती है। इनके जानकी मंगल नामक ग्रंथ से नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं।

#### उदाहरणः—

राम हिय सिय मेली जैमाल । टेक । मानहु घन विच रच्या चंचला सुरपतिचाप विलास ॥ लिकि सकल भूप तन भरसे ज्यों जवास जलकाल। किह दुज राम बाम सुर गावत जनु कल कंठन जाल ॥१॥

#### सवैया ।

भारन मार मनाहर मालि अमाल हरा हिय मातिया भाया। नृतन पल्लव साजि भँगा पटुका कटि सानज्ञही छविछाया॥ काकिल गायन भार बराती चढ़ो पवमान तुरंग सुहाया। छाइ उछाह दिगंतन राम ललाम बसंत बना बनि आया॥२॥

## (२१८६) गौरीदत्त ।

सारस्वत ब्राह्मण पंडित गैारीदत्त जी का जन्म संवत् १८९३ में हुआ था। ४५ वर्ष की अवस्था तक इन्होंने अध्यापक का काम किया ग्रीर फिर ग्रपना पद छोड़ कर ये परमार्थ में प्रवृत्त हुए। उसी दिन अपनी सारी सम्पत्ति इन्होंने नागरीप्रचार में लगा दी भीर ग्रपनी रोष ग्रायु भर ये स्वयं भी इसी काज में लगे रहे। इन्होंने ग्राम ग्राम ग्रीर नगर नगर फिर कर निरन्तर नागरी प्रचार पर व्याख्यान दिये ग्रीर नागरी पढ़ाने की पाठशालायें खापित कीं। पंडित जी ने बहुत से ऐसे खेल और गेरिखधन्धे बनाये, जिनमें छोगों का जी लगे ग्रीर वे इसी प्रकार से नागरी लिपि जान जायँ। मेलेंा, तमाशों ग्रादि में जहाँ अन्य लोग अपनी दूकानें लें जाते थे, वहाँ ये अपना नागरी का भांडा जाकर खड़ा फरते थे। नागरीप्रचार में ये महाशय इतने तल्लीन थे कि जयराम के स्थान पर लोग भेंट है।ने पर इन से 'जय नागरी' कहते थे। मेरठ का नागरी स्कूल इन्हीं के प्रयह्मों से बना था। यह अब तक भली

पावस पयान पिय सुनिकै सयानि आज अम्युज अनूप द्रग बुंद बरसावैरी॥१॥

कमल नैन कर कमल कमल पद कमल कमल कर।

ग्रमल चन्द मुख चन्द विकट सिर चन्द चन्द घर॥

मधुर मंद मुसक्यानि कान कुंडल ग्रांत सोभित।

बसन पीत मनि माल माल गुंजन मन लेभित॥

जगदीस भैंह ग्रलकें ग्रघर मंद मंद मुरली बजत।

बजचंद ग्रमन्द ग्रलेकि ग्रांल ग्रांवत लिख मनमथ लजत॥श

## (२१६३) कार्तिकप्रसाद खत्री।

इनका जन्म संवत् १९०८ में कलकत्ते में हुआ था। इनके माता पिता का देहान्त इनकी बाल्यावस्था में हो गया, सो इनकी पढ़ना भली भाँति न हो सका। इन्होंने बहुत से व्यापार किये, पर जम कर ये कोई व्यापार न कर सके। अन्त में काशी जी में रहने लगे। हिन्दी का इन्हें सदैव बड़ा प्रेम था और इन्होंने अनुवाद मिला कर प्रायः २० पुस्तकें रचीं। प्रेमविलासिनी और हिंदी प्रकाश नामक दो पत्र भी आपने निकाले और प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती की प्रथम सम्पादकसमिति में यह भी सम्मिलित थे। इनका देहान्त संवत् १९६१ में काशी जी में हुआ। ये महाश्रव हिन्दी के एक बहुत अच्छे लेखक थे और इनका गय परम किया होता था। इनके अन्थों में से इला, प्रमिला, मधुमालती और ज्या हमारे पास प्रस्तुत हैं।

# (२१६४) केशवराम भट्ट।

इनका जन्म संवत् १९१० में महाराष्ट्र कुल में हुआ था। इन्होंने १९३१ में बिहारबन्धु पत्र निकाला। पीछे से ये शिक्षा-विभाग में नैकर हो गये। ये हिन्दी के अच्छे लेखक और परम प्रेमी थे। विद्या की नींव, भारतवर्ष का इतिहास (बँगला से अनु-वादित), शमशाद सौसन नाटक, सज्जाद सम्बुल नाटक, हिन्दी-व्याकरण, पक जोड़ अँगूठी, और रासेलस (अनुवाद) नामक पुस्तकें इन्होंने लिखीं। इनका देहान्त संवत् १९६२ के लगभग हुआ। ये विहार के रहने वाले थे।

## (२१६५) तुलसीराम शर्मा ।

ये परिक्षित गढ़ ज़िला मेरठ-निवासी हैं। इनका जन्म संवत् १९१४ में हुआ। आप संस्कृत के बड़े भारी पंडित एवं आर्यसमाज के प्रधान उपदेशकों में हैं। आपने सामवेद भाष्य, मनुभाष्य, न्याय-दर्शन-भाष्य, इवेताश्वतरापनिषत् भाष्य, ईश, केन, कठ, मुंडक-भाष्य, हितापदेश भाषा, सुभाषितरत्नमाला और दयानन्दचरिता-मृत नामक ग्रन्थ बनाये हैं।

# (२१६६) गोविन्द कवि।

ये महाशय पिपलेदपुरी के राजा दूलहिसंह के आश्रय में रहते थे ग्रीर उन्हीँ की आज्ञा से संवत् १९३२ में इन्होंने हनुमन्नाटक का भाषा छन्दानुवाद किया। ये महाशय कवि टीकाराम के पुत्र जाति के ब्राह्मण थे। ग्रापने संस्कृत मिश्रित भाषा की ग्राद्र दिया है, इस कारण उसमें मिलित वर्ण बहुत ग्रा जाने से ग्रोह की प्रधानता ग्रीर प्रसाद एवं माधुर्य्य की कमी हो गई है। इन्होंने ग्रपने छन्दों के चतुर्थ पदों में कहीं कहीं 'पर हीं शत्र्य विल्कुल बेकार लिख दिये हैं, जो न ते। ग्रर्थ का समर्थन कर हैं ग्रीर न छन्द का। उन्हें छोड़ कर पढ़ने से छन्द ग्रीर ग्रर्थ देते पूरे होते हैं। ते। भी इस ग्रन्थ की कविता बहुत ज़ोरदार है ग्री इसमें प्रभावशाली छन्द बहुत पाये जाते हैं। नाटक में १३२ पृष्ठ ग्रीर सब प्रकार के छन्द रामचन्द्रिका एवं ग्रुमान-छत नैप्ध के भाँति रक्खे गये हैं। ग्रन्थ बहुत सराहनीय बना है। इस किवें ग्रानुप्रास के। भी ग्राद्र दिया है। हम गाविन्द जी के। छत्र कि की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण:—

फुछित गछ करें फुतकार प्रफुछन सापुट केाटर ग्राया। ग्रोघ ग्रहंकत पावक पुंज हलाहल घूमि तिते प्रगटाया॥ ग्रन्थ समान किये सब लेकिन ग्रम्बर लें छिति छारन छाया। लेयन लाल कराल किये ततकाल महा बिकराल लक्षाया॥

निखिल नरेन्द्र निकाय कुमुद्द जिमि जानिये।
तिनका मुद्रित करन मिहिर मेाहिँ मानिये॥
कार्तवीर्थ्य प्रति कढ़े यथा मम बेल हैं।
पर हाँ। सो सुनि लीजी राम थवण जुग बोल हैं।

इस ग्रंथ में राम के राज्याभिषेक तक का वर्णन है।

## (२१६७) अयोध्याप्रसाद खत्री।

ये महाराय बलिया के रहने वाले थे, पर इनकी बाल्यावस्था से ही इनके पिता मुज़फ्फ़रपूर (विद्यार) में रहने लगे। कुछ दिन इन्होंने ग्रध्यापक का काम किया ग्रीर पीछे से कलेक्टर के पेशकार है। गये, जिस पद पर ये मृत्यु पर्यन्त रहे। इनका स्वर्ग-वास ४ जनवरी संवत् १९६१ में ४७ वर्ष की अवस्था में हो गया। इन्होंने यावज्ञीवन खड़ी बोली का पद्य में प्रचार करने ग्रीर छन्हों से बजभाषा उठा देने का प्रयत्न किया। इस विषय में इन्हें इतना उत्साह था कि कुछ कहा नहीं जाता । खड़ी बेाली के ग्रान्दोलन पर पक भारी लेख भी छपवा कर इन्होंने उसे बेदाम वितरण किया था। उसकी एक प्रति इन्होंने ग्रपने हाथ से हमें भी काशी सभा के गृहप्रवेशोत्सव में दी थी। जिस लेखक से ये मिलते थे उससे खड़ी वाली के विषय में भी बातचीत अवश्य करते थे। खड़ी वाली के प्रचार की ही ये अपना जीवने। इंश्य समभते थे। ऐसे उत्साही पुरुष बहुत कम देखने में जाते हैं। इस विषय पर जाप ने इँगलैंड में भी एक लेख छपवाया था। संवत् १९३४ में इन्होंने एक हिन्दी-न्याकरण प्रकाशित किया। इनके जकाल-स्वर्गवास से खड़ी बाली के ग्रान्दोलन को बड़ी क्षति पहुँची। इस ग्रान्दोलन को पूर्ण बल के साथ पहले पहल इन्हीं ने उठाया। ग्रापने इसमें इतना उत्साह दिखाया कि आपके। देखते ही खड़ी बोली की याद आ जाती थी।

### (२१६८) मुंशीराम महात्मा ।

इन का जन्म संवत् १९१५ में हुआ था। आप वड़े ही धत्मीत्मा पुरुष हैं। आज कळ आप गुरुकुळ काँगड़ी के अध्यक्ष हैं। आपने

भारी ग्राय की विकालत छोड़ कर फ़क़ीरी के। ग्रपनाया ग्रीरभारत की प्राचीन पठन-पाठन-शैली का सजीव उदाहरण गुरुकुल स्मापित किया । वहाँ महात्मा बनाये जाने को बालक पढ़ाये जाते हैं। ग्रा हिन्दी के भी लेखक हैं। ग्राप का जीवन धन्य है। ग्रार्थ्यसमाज केपक भारी दल के आप नेता हैं। सद्दर्भप्रचारक नामक एक भारी पर भी आप बहुत दिनों से निकालते हैं। आपने नेपोलियन काजीवन चरित्र लिखा है। ग्राप हिन्दी के एक बड़े ग्रच्छे व्याख्यानदाता भीर बड़े ही उत्साही हैं। चतुर्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के ग्राप समापति हुए थे।

### (२१६६) शिवासिंह सेंगर।

ये महाराय माजा काँथा ज़िला उन्नाव के ज़िमीदार रंजीतिसिंह के पुत्र ग्रीर बख़ताबरसिंह के पेत्र थे। इनका जन्म संवत् १८९० में हुआ था और ४५ बरस की अवस्था में इनका स्वर्गवास हुआ। त्राप पुलीस में इन्स्पेक्टर थे। इनको काव्य का वड़ा होक्त धा म्रीर इन्हें। ने भाषा, संस्कृत ग्रीर फ़ारसी का ग्रच्छा पुस्तकालय संगृहीत किया था, जो इनके अपुत्र मरने के कारण अब इ<sup>नके</sup> भतीजे नै। निहालसिंह के ग्रधिकार में है। हमने इसे वहाँ जाकर देखा है।

इन्हें ने ब्रह्मोत्तर खंड ग्रीर शिवपुराण का भाषा गद्य में ग्रनु वाद किया श्रीर शिवसिंहसराज नामक एक वड़ा ही उपयागी प्रथ संवत् १९३७ में बनाया । उसमें प्रायः एक सहस्र कवियां के नाम, जन्मकाल ग्रीर काव्य के उदाहरण लिखे हैं। इन्होंने कविता भी ग्रच्छी की है।

इनका नाम शिवसिंहसरे जिलने के कारण भाषा-साहित्य में चिर काल तक अमर रहेगा। जिस समय में कोई भी सुगम उपाय कवियों के समय व श्रंथों के जानने का न था, उस समय ये बड़ी मेहनत और धनव्यय से इस श्रंथ की बनाकर भाषा-साहित्य-इतिहास के पथप्रदर्शक हुए। हिन्दी-प्रेमियों और भाषा पर आपका अगाध ऋण है।

इनकी कविता सरस व मनेहिर है श्रीर कविता की हिष्ट में हम इनके। साधारण श्रेणी में रक्खेंगे।

उदाहरण।

महिख से मारे मगहर महिपालन के।
बीज से रिपुन निरबीज भूमि कै दई।
शुंभ श्री निशुंभ से सँघारि भारि में च्छन के।
दिल्ली दल दलि दुनी देर बिन लै लई॥
प्रबल प्रचंड भुजदंडन सें। खग्ग गहि
चंड मुंड खलन खेलाय खाक कै गई।

रानी महरानी हिंद छंदन की ईसुरी तैं

ईश्वरी समान प्रान हिंदुन के ह्वे गई॥१॥ कहकही काकठी किछत कलकंठन की कंजकठी कालिँदी कलेल कहलन में।

सेंगर सुकवि ठंढ लागती हिठोर वारी ठाठ सब ठटे ठगि लेत टहलन मैं॥

फहरें फ़ुहारे फविरही सेज फूलन सेां फेन सी फटिक चैातरा के पहलिन मैं। र्चांदनी चमेली चारु फूले बीच बाग ग्राजु बिसप बटोही मालती के महलन में ॥२॥

## (२२००) श्रीकृष्ण जोशी।

ये पक बड़े सज्जन पहाड़ी ब्राह्मण हैं। ग्राप पहले वेर्ड माल के दूसर में नैकर थे, पर वहाँ से पेंशन लेकर बाराबंकी ज़िला में राजा पृथ्वीपालसिंह की रियासत के मैनेजर हुए। ग्रब ग्रापकी ग्रवस्था प्रायः ५८ साल की होगी। ग्रापकी बुद्धि बड़ी कुशांग्र है। ग्रापने सूर्य्य की गरमी से शीशों द्वारा भेजन पकाने की भातु-ताप नामक कल ईजाद की है। ग्राप हिन्दी के भी लेखक हैं।

### (२२०१) चिन्द्रकाप्रसाद तेवारी ।

ये राय साहब ज़िला उन्नाव के निवासी कान्यकुन्ज ब्राह्मण हैं। आपकी अवस्था प्रायः ५८ साल की है। आप बहुत दिनों से अजमेर में रहते थे। इनकी पुत्रो इँगलैंड के प्रसिद्ध वैरिस्टर पंडित भगवान दीन दुवे की व्याही है। तेवारी जी रेल के ऊँचे कर्मिं चारी हैं। आपने एक नौकरी से पंशन ले ली और दूसरी में फिर आप अच्छा चेतन पाते हैं। आप बड़े उत्साही पुरुप हैं। स्वामी दादूदयाल के अन्थ आपने शुद्धतापूर्वक प्रकाशित किये हैं। आप गद्य के अच्छे लेखक हैं। नाम—(२२०२) ज्ञारसीराम चौवे वूँदी।

प्रन्थ—(१) वंशप्रदीप, (२) सर्वसमुचय, (३) छितलहरी, (४)

रघुवीरसुयश-प्रकाश ।

जन्मकाल-१९१०।

कविताकाल-१९३५।

विवरण—ये महाराय बूँ दी-दरबार में वंश-परम्परा से किव हैं हैं आपकी किवता प्रशंसनीय होती हैं। उदाहरणः—
राजत गँभीर मरजाद में कुसल धीर,
करत प्रताप पुंज प्रगटित आठा जाम।
चहुवान-मुकुट प्रकासित प्रवल आजु,
तेरे त्रास त्रसित नसाप सत्रु धाम धाम॥
नीति निपुनाई धारे पालत प्रजा को नित,
साहिबी में सुन्दर अमंद ह्व बढ़ाया नाम।
पारावार सहस प्रियनत प्रभाकर से,
पारथ से पृथु से पुरंदर से राजा राम॥१॥
(२२०३) रुद्रदत्त जी शर्मा।

इनका जन्म सं० १९०९ में हुआ था। यागदर्शन-भाष्य, स्वर्ग में महासभा, स्वर्ग में सबजेक्ट कमेटी नामक पुस्तकें आपने लिखी हैं। इस समय आप 'आयीमत्र' का सम्पादन करते हैं। इनकी रचना से धर्म-सम्बन्धी वर्त्तमान विचारों का अच्छा झान है।ता है।

इस समय के अन्य कविगाए।

समय संवत १९२६ के पूर्व।

नाम—(२२०४) छेदालाल ब्रह्मचारी, कानपूर। प्रत्य—कई प्रत्य। नाम—(२२०५) तुलसी ग्रोमा।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम-(२२०६) नरेश।

अत्थ-नायिकाभेद का कोई ग्रन्थ।

विवरण—तेषश्रेणी।

नाम—(२२०७) नवनिधि।

विवरण—निम्न श्रेणी।

श्रन्थ-संकटमाचन।

नाम—(२२०८) पारस।

विवरण—निम्न श्रेणी।

नाम—(२२०६) विद्याप्रकारा, कृष्तीज ।

श्रन्थ—मनखेळवार।

जन्मकाल—१८९८।

विवरण—कुछ समय के लिए आप ब्रह्मचारी हो गये थे। आप बड़े ज़िन्दादिल पुरुष हैं।

नाम-(२२१०) मथुरादास कायस्य, फ़ीरोज़पुर।

-ग्रन्थ—(१) जड़तत्त्वविज्ञान, (२) जगत्पुरुपार्थ । जनमकाल—१८९९ ।

नाम—(२२१) मंगलदेव ग्रागरी संन्यासी।

ग्रन्थ—(१) कुरीतिनिवारण, (२) विधवासंताप।

```
जन्मकाल—१८९९।
नाम—(२२१२) रसिया (नजीब)।
विवरग—महाराजा प्टियाला के यहाँ थे।
नाम—(२२१३) लक्ष्मणानन्द संन्यासी।
ग्रन्थ-ध्यानयागप्रकाश।
नाम—(२२१४) शिवप्रसाद मिश्र, सर्चेडी—कानपुर।
ग्रन्थ—सन्ध्याविधि।
जन्मकाल-१८९९।
नाम-(२२१५) शेखर।
विवरण—साधारण श्रेणी।
             समय संवत १६२६।
```

नाम—(२२१६) चरणदास, कंदैली, ज़िला नरसिंहपुर।

ग्रन्थ—(१) धर्मप्रकाश, (२) विनयप्रकाश, (३) ग्रुहमाहात्म्य, (४)

धनसंग्रह।
जन्मकाल—१९०१। वर्च मान।
नाम—(२२१७) रामनाथिसंह राजा उपनाम नरदेव।
ग्रन्थ—देवीस्तुति ग्रादि स्फुट छन्द।
जन्मकाल—१८९९। १९५१ तक।
नाम—(२२१८) स्र्यप्रसाद (इंस), पन्होना, उज्ञाव।

नाम—(२२४१) खङ्गबहादुर मल्ळ महाराजकुमार।

प्रनथ—(१) महारसनाटक, (२) बालविवाहविद्षक नाटक, (३) भारतग्रारत नाटक, (४) कल्पवृक्ष नाटक, (५) हरतालिका नाटिका, (६) भारतललना नाटक, (७) रसिकविनाद, (८) फागग्रनुराग, (९) बालोपदेश, (१०) बालविवाह-विषयक लेक्चर, (११) सद्धमेनिर्णय, (१२) रतिकुसुमायुध, (१३) सपने की संपत्ति, (१४) वेश्यापंचरता।

- विवरण—नाटककार हैं।

नाम—(२२४२) गणेहादत्त ।

ग्रन्थ-सराजिनी नाटक।

नाम-(२२४३) गणेशभाट।

विवरण—महाराजा बनारस ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के दरबार में थे। साधारण श्रेणी।

नाम-(२२४४) गदाधर भट्ट।

ग्रन्थ—मृच्छकटिक ।

विवरण-अनुवाद।

नाम—(२२४५) गुणाकर त्रिपाठी काँघा, ज़िला उन्नाव।

विवरण-साधारण श्रेणी।

नाम-(२२४६) गुरदीनबन्दीजन पेँतेपुर, ज़िला सीतापुर।

विवरण-साधारण श्रेणी।

The second second

नाम—(२२४७) गाङ्कलुचन्द । 🚃 🗆

ग्रन्थ—बूढ़े मुँह मुहासे लोग चले तमाशे (नाटक) !-- का कार्य

नाम—(२२४८) चेवाःहरिप्रसाद बन्दीजन, होलंपुरः।

विवरण—इनकी स्फुट रचना अच्छी है। साधारण श्रें भी । 🛫

नाम—(२२४६) छितिपाल राजा माध्यसिंह, श्रेमें हो।

ग्रन्थ—(१) मनाजलतिका, (२) देवीचरित्रसरोज, (३) त्रिदीप।

विवरण—इन्होंने अच्छी कविता की है। साधारण श्रेणी।

नाम—(२२५०) जानी विहारीलाल (१९६७ तक)।

श्रन्थ-विज्ञानविभाकर श्रादि कई ग्रन्थ।

विवरण—नाटककार हैं। ग्राप भरतपूर राज्य के दीवान थे ग्रीर ग्राप को रायबहादुर पदवी मिली थी।

·नाम—(२२५१) जानी मुकुन्दलाल।

ग्रन्थ-मुक्नस्विनोद् ।

विवरण-ग्राप उदयपुरकौन्सिल के मेम्बर थे।

नाम—(२२५२) ठग मिश्र डुमरावँ, जानकीप्रसाद के पुत्र।

जन्मकाल-१९०३।

नाम—(२२५३) डाकुरदयालसिंह।

थ्रन्थ—(१) मृच्छकटिक, (२) चेनिस का सीदागर।

विवरण-नाटक अनुवादित किये हैं।

नाम—(३२५४) दलेलसिंह दुरजनपुर।

जन्मकाल—१९०५ (वत्तं मान) ।

नाम—(२२५५) दामोदर शास्त्री।

थ्रन्थ—(१) रामलीला, (२) मृच्छकटिक, (३) बालखेल, (४) राधा-माधव, (५) मैं वही हूँ, (६) नियुद्धशिक्षा, (७) पूर्वदिग्यात्रा,

(८) द क्षणदिग्यात्रा, (९) लखनऊ का इतिहास, (१०)

संक्षेप रामायण, (११) चित्तोरगढ़।

विवरण-नाटककार थे।

नाम—(२२५६) दीनदयाल (दयाल) बेंती, ज़िला रायबरेली।

विवरण-भान कवि के पुत्र, साधारण श्रेणी।

नाम—(२२५७) देवकीनन्दन तेवारी।

थ्रन्थ—(१) जयनरसिंह की, २) हेालीखगेश, (३) चक्षुदान।

विवरण-ग्रच्छे नाटककार थे।

नाम—(२२५८) देवीप्रसाद ब्रह्मभट्ट, विलगराम, ज़िला हरदेोई।

जन्मकाल—१९००।

नाम-(२२५६) द्विजकिव मन्नालाल वनारसी।

ग्रन्थ- प्रेमतरंगसंग्रह ।

विवरण—साधारण श्रेणी।

श्राम—(२२६०) नीलसंखी, जैतपूर, बुँदेलखंड।

जन्मकाल—१९०२।

विवरण-साधारण श्रेणी।

नाम – (२२६१) नैसुक, बुँदेलखण्ड।

जन्मकाल-१९०४।

विवरण—साधारसभ्रोगी।

नाम—(२२६२) नाने बन्दीजन, बाँदा।

जन्मकाल-१९०१।

विवरस—ते।पश्रे सी । हरिदास के पुत्र ।

नाम—(२२६३) परागीळाळ, चरखारी।

श्रन्थ-रसानुराग।

नाम—(२२६४) कालिकाराव, ग्वालियर वाले।

प्रनथ--कविविधा पर टीका।

जन्मकाल-१९०१।

नाम—(२२६५) बहुम चौवे, जयपुर।

विवरण—जयपुर-दरबार के राजकवि हैं। काव्य अच्छा करते हैं।

नाम—(२२६६) बल्लूलाल कायस्य (जन व्रजचन्द्र) तेलिया

नाला, बनारस (१९६० तक)।

श्रन्थ-रामलीलाकामुदी।

नाम—(२२६७) वालेश्वरप्रसाद।

थ्रन्थ-वेनिस का सादागर।

विवरण—मर्चेट ग्राफ़ वेनिस का ग्रनुवाद है।

नाम—(२२६८) विजयानंद शामी, बनारस।

ग्रन्थ—सञ्चा सपना।

विवरण—गद्य-छेखक थे।

नाम—(२२६६) महानन्द वाजपेयी, बैसवारे वाले।

ग्रन्थ—बृहच्छिवपुरा**ण भाषा** ।

जन्मकाल—१९०१। विवरण—मधुस्दनदास श्रेणी।

नाम—(२२७०) माधवानंद भारती, बनारसी।

प्रन्थ—शंकरिदिग्वजय भाषा।

जन्मकाल—१९०२। विवरण—मधुसूद्रनदास की श्रेणी।

नाम—(२२७१) मानिक चन्द्र कायस्य, ज़िला सीतापूर।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२२७२) मिहींलाल, उपनाम मलिन्द, उलमऊ, राय-

बरेली।

जन्मकाल—१९०२। विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२२७३) मीतूदास गैातम, हरधारपूर, फ़तेहपूर।

जन्मकाल—१९०१।

विवरण-हीन श्रेणी।

नाम-(२२७४) मुन्नाराम।

ग्रन्थ-सन्तनकल्पलतिका ।

विवरण-ज़िला प्रतापगढ़ निवासी।

नाम—(२२७५) रघुनाथप्रसाद कायस्य, चरसारी।

ग्रन्थ—(१) श्रङ्कारचन्द्रिका, (२) षटऋतुदर्पण, (३) काव्यसुधारता-कर, (४) रसिकवसीकर, (५) संगीतसुधानिधि, (६) मादः महोद्घि, (७) दुर्गाभिक्तप्रकाश, (८) मनमै।जप्रकाश, (९)

शांतिपवासा, (१०) राधिकानखाशाख, (११) रसिकमनाहर, (१२) राधाकृष्णपचासा ।

जन्मकाल—१९०४ ( १९४८ तक रहे )।

नाम—(२२७६) रसरङ्ग, लखनऊ।

जन्मकाल--१९०१।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम-(२२७७) रामनाथ कायख राम उपनाम।

ग्रन्थ--हनुमन्नाटक।

जन्मकाल-१८९८।

विवरण—साधारण श्रेणी। सरोज में इस नाम के दो कवि दिये हैं, पर देानेां एक जान पड़ते हैं ।

नाम—(२२७८) रामगे।पाल सनाख्य, ग्रलवर।

जन्मकाल--१८९६।

विवरण—ग्राप ग्रलवरदरवार में वैद्य हैं। कविता भी उत्तम करते

े हैं ।

नाम—(२२७६) रामभजन, गजपुर, गारखपूर। विवरण-राजा बस्ती के यहाँ रहे थे। नाम—(२२८०) लक्ष्मीनाथ। यंथ--लक्ष्मीविलास । विवरण—ग्राप महाराज मानसिंह के भतीजे थे। नाम—(२२८१) लिखराम बन्दीजन, होलपुर वाले। ग्रन्थ-शिवसिंहसराज नायिकाभेद। विवरण-साधारण श्रेणी। नाम—(२२८२) शीतलप्रसाद तेवारी। प्रनथ-जानकीमंगल। विवरण-नाटकरचियता हैं। नाम—(२२८३) शंकर त्रिपाठी, विसवाँ, सीतापूर। थ्रन्थ—(१) रामायण, (२) व्रजसूची **य्रन्य** । विवरग—हीनश्रे गी। ग्रपने पुत्र सालिक के साथ बनाई। नाम—(२२८४) शंकरसिंह तालुक्रदार, चँड़रा, सीतापूर। विवरण—साधारण श्रेणी। नाम-(२२८५) श्रीमती।

थ्रन्थ—ग्रद्भुतचरित्र या गृहचंडो नाटक । नाम—(२२८६) साल्टिक, विसवाँ, सीतापूर् । थ्रन्थ—रामायण ।

विवरण—हीन श्रे णी । अपने पिता शंकर के साथ बनाई ।

नाम—(२२८७) साँवलदासजी साधु, उदयपूर।

ग्रन्थ--भजन।

नाम-(२२८८) सुखदीन।

जन्मकाल--१९०१।

विवरण—साधारण श्रे गी।

नाम—(२२८) सुदर्शनसिंह राना चन्दापूर।

्रयन्थ—सुदर्शन कविता संग्रह ।

विवरण—साधारण श्रे गी।

नाम-(२२६०) सूखन।

ंजन्मकाल—१९०१।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२२६१) हनुमतसिंह हाड़ा, क़िला नैयवे।

जन्मकाल-१९०५।

विवरण—ये महाराय राजा वूँदी के २००००) सालाना ग्रामदनी के जागीरदार तथा क़िलेदार हैं। संस्कृत तथा भाषा के ग्रच्छे ज्ञाता हैं। इनकी कविता साधारण श्रेणी

नम—(२२६२) हरखनाथ भा, विहार।

फ्रथ-ऊषाहरण नाटक।

की है।

जन्मकाल—१९०४।

\*\*\*

नाम—(२२६३) हरिदास साधु निरंजनी।

प्रनथ—(१) रामायण, (२) भरथरीगेारख संवाद, (३) द्यालजी का पद ।

जन्मकाल-१९०१।

नाम—(२२६४) हिमाचलराम, ब्राह्मण शाकद्वीपी भटौली,

ज़ि॰ फैज़ाबाद।

प्रन्थ—कालीनाधन लीला।

जन्मकाल-१९०४।

विवरण—निम्नश्रे गी के कवि । इनकी पुस्तक हमने देखी है।

नाम—(२२६५) होमनिधिशर्मा।

प्रन्थ-(१) हुकादे।पद्पेण, (२) जातिपरीक्षा।

जन्मकाल – १९०५।

नाम—(२२६६) मदनपाल।

ग्रन्थ-निघंट भाषा ।

कविताकाल—१९३१ के पूर्व।

समय संवत १६३१।

नाम—(२२६७) फुत्रीलाल, मिथिला।

ग्रन्थ-कवित्त ग्रकाली ।

नाम-(२२६८) रामचन्द्र।

ग्रन्थ-मामङ्गीमा भाषा।

नाम-(२२६६) अग्रअली।

ग्रन्थ--- अष्ट्याम ।

कविताकाल—१९३२ के पूर्व।

समय संवत १६३२।

नाम—(२३००) कन्हैयालाल अग्निहोत्री, गेांड्वा ज़िला हरदोई।

ग्रन्थ—(१) ज्योतिषसारावली, (२) ग्रवतारपचीसी,(३) **रांसु**-साठिका।

जन्मकाल—१९०७ (वर्तमान)।

नाम—(२३०१) रामचरण कायस्य, गौहार, बुँदेळखंड।

ग्रन्थ—हनुमतपचासा ।

जन्मकाल-१९०७।

नाम—(२३०२) रामसेवक शुक्क, वलसिंहपूर, सीतापूर। थ्रन्थ—(१) स्फुट, (२) ग्रखरावली । (३) ध्यानचिन्तामनि ।

जन्मकाल-१९०८।

समय संवत १६३३।

नाम—(२३०३) अलीमन।

नाम—(२३०४) केशवराम विष्णुलाल पण्ड्या।

श्रन्थ-गणेशगंज आर्यसमाज का इतिहास।

जन्मकाळ-१९०८।

नाम—(२३०५) ज़ालिमसिंह कायस्य, अकबरपूर, ज़िला फ़ैज़ाबाद।

श्रनथ—(१) तर्कसंग्रहपदाथादर्श, (२) गीता टीका, (३) कई उपनि-पदों की टीका।

विवरण—ये महाशय लखनऊ में पोस्टमास्टर थे। अब पेशन ले ली है। इस समय इनकी श्रवा्षा ६० साल की होगी।

नाम-(२३०६) तारानाथ।

विवरण-जाप महाराज मानसिंह के भतीजे थे।

नाम—(२३०७) धनुर्घरराम ब्राह्मण, मु॰ डगडीहा, राज्यरीवाँ।

जन्मकाल-१९०८ ( वर्चमान )।

नाम-(२३०८) परमहंस इलाहाबाद।

य्रन्थ-ग्रारत भजन।

नाम—(२३०६) बलदेवप्रसाद कायस, माजा सरवारा, डा॰ राजपुर, ज़िला बाँदा।

ग्रन्थ—(१) रामायण रामसागर, (२) शक्तिचंद्रिका, (३) विष्णुपदी रामायण, (४) भारतकल्पद्रुम, (५) हनुमंतहांक, (६) हनु-मानसाठिका, (७) वज्रांगवीसा, (८) चंडीशतक, (९) बलदेवहज़ारा, (१०) कान्हवंशावलो, (११) उक्तिपरीक्षा, (१२) शानप्रभाकर। पूर्वहरिश्चनद्रकाल ]

जन्मकाल—१९०८ ( वर्तमान) ।

विवरण—सब छोटे बड़े ३२ ग्रंथ ग्रापने बनाये हैं। महाराजा प्रताप-सिंह कटारी वाले के यहाँ थे।

नाम—(२३१०) साधागिरि गोसांई, मकनपूर, ज़िला सिर-जापुर।

प्रत्थ—(१) काव्यशिक्षक, (२) साधा संगीत सुधा, (३) नीति श्रंगार वैराग्यशतक, (४) कवित्तरामायण, (५) हनुमान अष्टक, (६) वर्णविलास, (७) गंगास्तोत्र ।

जन्मकाल-१९०८ ( वर्तमान )।

नाम—(२३११) रामानंद।

प्रनथ—(१) भगवतगीता भाषा, (२) भजनसंप्रह ।

विवरण—पहले फ़ौज में सुवेदार थे। पेंशन लेकर संन्यासी होगये ।

नाम—(२३१२) सुखविहारीलाल।

ग्रन्थ—सुखदावली ।

नाम—(२३१३) हरदेवबङ्श कायख, पैंतेपुर, ज़िला बारह-वंकी।

जन्मकाल—१९०८।

नाम—(२३१४) हरिविलास खत्रो, लखनऊ।

थ्रन्थ—गेाविंदवि**लास ( पृ० २६८** )।

नाम—(२३१५) ग्रजु निसंह, बनारस।

ग्रन्थ-कृष्णरहस्य।

कविताकाल—१९३४ के पूर्व।

विवरण—हीन श्रेणी। नारायण के शिष्य।

समय संवत् १६३४।

नाम—(२३१६) अजीतसिंहजी।

जन्मकाल-१९०९।

विवरण—ये महाराज खेतड़ीनरेश थे जो हाल ही में ग्रकवर के रैाज़े से गिरकर मर गये। ये कविता भी करते थे।

नाम—(२३१७) ऋष्णसिंह राजा भिनगा, ज़िला बहरायच।

श्रन्थ—गंगाष्टक । जन्मकाल—१९०९ ।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२३१८) जनकधारी लाल कुर्मी, दानापुर।

श्रन्थ—सुनोतिसंग्रह । जन्मकाल—१९०९।

नाम-(२३१६) देवदत्त शास्त्री, कानपूर।

अन्य—वैशेषिक-दर्शन-भाष्य, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकेन्दुपराग। जन्मकाल—१९०९।

विवरण—ग्राप गुरुकुल मथुरा के ग्रध्यापक है। नाम—(२३२०) भगवानदास, मु॰ ईचाक, ज़िला हज़ारीवाग़।

अन्य—(१) प्रेमशतक, (२) गाविंद्शतक, (३) सम्माएक, (४)

पञ्चामृतकल्याण, (५) गीतामाहातम्य, (६) गीरीस्वयंवर, (७) गीविंदाष्टक ग्रादि ग्रनेक प्रत्थ रचे हैं।

जन्मकाल—१९०९ (वर्त्तमान) ।

नाम—(२३२१) भैरवदत्त त्रिपाठी, सरायमीरा। ग्रन्थ—वाल्मीकीय ग्रयेध्याकांड भाषा।

नाम—(२३२२) मातादीन शुक्कः, मौज़ा अजगर, ज़िला प्रता-पगढ ।

ग्रन्थ—(१) रससारिणी, (२) नानार्थनव संग्रहावली। विवरण—साधारण कवि हैं। इनकी रससारिणी हमारे पास है। दोहाँ में रस व नायिकाभेद कहा है।

नाम-(२३२३) मंगलसेन शर्मा, अम्बहटा, सहारनपूर।

ग्रन्थ-श्राद्धविवेक।

जन्मकाल—१९७९।

पन्ना।

नाम—(२३२४) रघुनाथप्रसाद ब्राह्मण, मु० विरसुनपुर, राज्य

कविताकाल-१९०९ ( वर्तमान )।

नाम—(२३२५) रमादत्त त्रिपाठी, नैनीताल।

ग्रन्थ—(१) शिक्षावली, (२) बालबोध, (३) गणितारम्भ, (४) नीतिसार।

जन्मकाल्—१९०९।

्नाम—(२३२६) रामप्रकाश शर्मा, मिर्ज़ापुर ।

ग्रन्थ—(१) विवाहपद्धति, (२) सत्योपदेश ।

कविताकाल-१९०९।

नाम—(२३२७) लतीफ़।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२३२८) हीराप्रधान ।

**अन्थ—नर्भदाजागे३वरविलास** ।

समय संवत १६३५ के पूर्व।

नाम-(३३२६) जमुनादास।

ग्रन्थ—जमुनालहरी।

नाम—(२३३०) दयाराम वैश्य।

थ्रन्थ—(१) सीताचरित्र उपन्यास, (२) मनुस्मृति ग्राल्हा **।** 

जन्मकाल—१९०९।

नाम—(२३३१) फ़रासीसी वैद्य।

य्रन्थ—ग्रंजुलिपुरान, इंजीलपुरान।

समय संवत १६३५।

नाम—(२३३२) चिम्मनलाल वैदय, तिलहर, शाहजहाँपूर। अन्य—(१) गृहस्थाश्रम, (२) द्यानन्दजीवनचरित्र, (३) नीति-दिरोमणि आदि २० अन्य हैं। पूर्वहरिश्चन्द्रकाल ]

जन्मकाल—१९१० (वर्तमान) ।

नाम-(२३३३) जदुदानजी चारण ।

श्रत्थ—(१ जिमीदारी री पीदियान रैानचाकरी जेर चाकरी री

य—(१ गज़मादारा रा पादियान रानचाकरा जर । विगति, (२) ताजीमो सरदारी रानरी खलगति ।

विवरण—राजपूतानी कवि।
नाम—(२३३४) जनकेस बंदीजन, मऊ, बुँदेलखंड।

जन्मकाल--१९१२।

विवरण-ये कवि महाराज छतरपूर के यहाँ थे। इनकी कविता तेष कवि की श्रेणी की है।

नाम—(२३३५) मोहनलाल।

ग्रन्थ—(१) शालि हे।त्र, (२) श्रीनरसिंह जू की अष्टक।

नाम—(२३६) रविदत्त शास्त्री वैद्य, वेरी, ज़िला रोहतक।

नाम—(२३६६) रावदत्त शास्त्रा वद्य, वरा, जिला राहतक। ग्रन्थ—वैद्यक के ४६, ज्योतिष के १६, व्याकरण के ४, न्याय के ७ ग्रंथ।

विवरण—ग्राप गैाड़ ब्राह्मण हैं। ग्राप ग्रंथरचना में विशेष रुचि रखते हैं।

नाम—(२३३७) श्रोहप जी ब्राह्मण, काशी।

श्रंथ—(१) राधाङ्खणहोरी (पृ०१८), (२) राधाजी की व्याह (पृ०१२)। नाम—(२३३८) सीताराम वैश्य, पैंतेपुर, ज़िला बारहवंकी।

नाम—(२३६८) साताराम वश्य, प तपुर, ज़ला बारहबका। ग्रंथ—ज्ञानसारावली।

जन्मकाल—१९०७।

जन्मकाल-१९११।

### सैंतीसवाँ ऋध्याय।

उत्तर हरिश्चन्द्र-काल (१६३६-8५)। (२३३६) भीमसेन शम्मी।

इनका जनम संवत् १९११ में पटा ज़िले में हुआ था। संस्कृत विद्या में अच्छा अभ्यास करके ये महाशय काशी में आर्य्य समाजी है। गये ग्रीर बहुत दिन तक समाज के अच्छे उपदेशकों में रहे। पीछे से इन का मत बदल गया ग्रीर ये फिर सनातनधर्मी है। कर ब्राह्मणसर्वस्व नामक एक पत्र निकालने लगे। ये महाशय एक अच्छे उपदेशक ग्रीर पूर्ण पंडित हैं। हिन्दी ग्रीर संस्कृत में ये बड़ी सुगमता के साथ उत्तम व्याख्यान देते हैं। ये अपनी धुन के बड़े पक्के हैं। इनका यन्त्रालय इटावे में है ग्रीर वहाँ से ब्राह्मणसर्वस्य निकलता है।

सन् १९१२ से ये कलकत्ता की यूनीवरसिटी के कालिज में वेदव्याख्याता के पद पर काम कर रहे हैं।

(२३४०) बलदेवदास।

ये महाशय श्रीवास्तव कायस्य माजा दालतपूर परगना कल्यान-पूर, ज़िला फ़तेहपूर के रहने वाले थे। स्वामी छीत्दास जी इनके मन्त्रगुरु थे, जिनकी आज्ञा से इन्होंने संवत् १९३६ में जानकी-विजय नामक २३ पृष्ठ का एक श्रन्थ बनाया। इसकी कथा अद्भुत-रामायण के आधार पर कही गई है। वास्तव में यह कथा विल्कुल बलदेवंदास ]

निर्मूल है क्योंकि अद्भुत रामायण कोई प्रामाणिक अन्य नहीं है। बलदेवदास ने प्रधानतः दोहा चौपाइयाँ में यह अन्य लिखा है, परन्तु कहीं कहीं और भी छन्द लिखे हैं। इन्होंने गेस्वामीजी के मार्ग का अधिकतर अवलम्ब लिया है, यहाँ तक कि दो चार जगह उन्होंके पद अथदा भाव भी इन्होंने अपनी कविता में रख दिये हैं। इनकी गणना कथा-प्रसंग के कवियों में मधुसूदनदास की श्रेणी में की जा सकती है।

राम रजाय सुनत सब बीरा। सजे सबेग सेन रनधीरा॥ चले प्रथम पैदल भट भारी। निज निज ग्रस्त्र शस्त्र सब धारी॥ मनिगनजटित चली रथ पाँती। भरे बिपुल ग्रायुध बहुभाँती॥ चले तुरँग बहु रंगबिरंगा। जुग पद चर प्रति सूरन संगा॥

ग्रसित बिसाल गात मातु महाकाल की सी पीतपट देखि के छटा की छबि छपकत।
राजैं मुंड माल हंड जाल भुजदंड बाजू
भाल खड़ खण्पर कृपान सान लपकत॥

छूटे बिकराल बाल नैन बलदेव लाल

दिन्य मुख देखि कै दिनेस छिब भएकत। सालक के घालिबे के। काली ने निकाली जीह लाल लाल लाहू ते लपेटी लार टपकत॥

(२३४१) फ़्रेडिंरिक पिनकाट।

इनका जन्म संवत् १८९३ में इंगलैंड देश में हुआ ग्रीर वहीं ये प्रायः अपने जीवन पर्य्यन्त रहे। पर भारतीय भाषाग्रीं पर आपका इतना प्रेम था कि आर्थिक दिरद्वता होते हुए भी आप ने संस्कृत, उदू, गुजराती, बँगला, तामिल, तैलंगी, मलायलम, ग्रीर कनाड़ी भाषायें सीखीं। अन्त में इन को हिन्दी से भी प्रेम हुआ ग्रीर इसे सीख कर इनका अन्य भाषाग्रें से प्रेम इसके माधुय्य के आगे फीका पड़ गया। इन्होंने हिन्दी में सात पुस्तकें सम्पादित कीं, जिनमें कुछ इन्हीं की बनाई हुई भी थीं। आप ने यावजीवन हिन्दी का हित ग्रीर हिन्दीलेखकों का प्रोत्साहन किया। अन्त में संवत् १९५२ में ये भारत की पधारे, पर इसी संवत् के फ़रवरी में इनका शरीरपात लखनऊ में होगया। आप हिन्दी के अच्छे जाननेवालों में से थे।

### (२३४२) साहित्याचार्ये अम्बिकादत्त व्यास।

इनका जन्म संवत् १९१५ चैत्र सुदी ८ की जयपुर में हुग्रा था।
ये महाराय गीड़ ब्राह्मण थे ग्रीर काशी इनका निवासस्थान था।
संस्कृत के ये ग्रच्छे विद्वान् थे ग्रीर यावज्ञीवन पाठशालागें प्यं
कालेजों में संस्कृत पढ़ाने का काम करते रहे। इनके ग्रन्तिम पद का वेतन १००) मासिक था। ग्रपनी नौकरी के सम्बन्ध से ये महाराय विहार में बहुत रहे। इनका स्वर्गवास संवत् १९५७ में दुग्रा। ये महाराय संस्कृत तथा भाषा गद्य पद्य के ग्रच्छे लेखक थे ग्रीर इन्होंने चार नाटकग्रंथ भी बनाये हैं। यत्र तत्र इन्हें बहुत से प्रशंसापत्र तथा उपाधियाँ मिलीँ ग्रीर इनकी ग्राह्मकिता की भी सराहना हुई। इन्होंने संस्कृत ग्रीर हिन्दी मिलाकर ७८ ग्रंथ निर्माण किये हैं, जिनके नाम सन् १९०१ वाली सरस्वती के पृष्ठ ४४४ पर लिखे हैं। लिलता नाटिका, गेासंकट नाटक, मर-हट्टा नाटक, भारतसाभाग्य नाटक, भाषाभाष्य, गद्यकाव्य-मीमांसा, विहारीविहार, विहारीचरित्र, शीव्रलेखप्रणाली ग्रार निज वृत्तान्त इनके ग्रंथाँ में प्रधान हैं। विहारीविहार में विहारी-सतसई के दोहों पर कुंडलियायें लगाई गई हैं। इसकी रचना प्रशंसनीय होने पर भी कुछ शिथिल है। गद्यकाव्यमीमांसा चहुतही विद्वत्तापूर्ण पुस्तक है। किवता की दृष्टि से इनकी गणना साधारण श्रणी में की जा सकती है। इनके ग्रकालमृत्यु से हिन्दी में गवेषणा-विभाग की चड़ी क्षति हुई। इनकी किवता का महत्त्व जैसा इनके गध से है वैसा पद्य से नहीं। उदाहरण।

"श्रव गद्य विभाग की परीक्षा की जाती है। यहाँ साहित्यद्पेश-कार के कथनानुसार तीन गद्य ते। असमास, अरूपसमास, दीर्घ समास हैं ग्रीर चौथा वृत्तगंधि है। परन्तु यह विचारना है कि श्रथम ही तीन गद्यों से सरस्वती का सारा गद्यभंडार भर जाता है, फिर कौनसा खान रोष रहजाता है जहाँ वृत्तगंधि गद्य खिर हो !! हाँ, वृत्तगंधि गद्य जब होगा तब उन्हों तीन में से कोई सा होगा। इस लिये इसे प्रविभाग कहें ते। कहें पर गद्यविभाग में ते। नहीं ही रख सकते"।

परिनन्दा ठगपने। कबहुँ निहँ चेारी करि हैं। जन्तुन को दै पीर कबहुँ निहँ जीवन हिर हैं॥ मिथ्या अप्रिय बचन निहँ काहू सन किह हैं। पर उपकारन हेत सबै बिधि सब दुख सिह हैं॥

# (२३४३) चौधरी बदरीनारायगा (प्रेमघन)।

ग्रापके पिता का नाम गुरचरणलाल है। ये पहले मिर्ज़ापुर रहते थे परन्तु ग्रव विशेषतया शीतलगंज, ज़िला गेांडा में रहते हैं। इनका जन्म संवत् १९१२ भाद्रकृष्ण ६ की मिर्ज़ापूर में हुग्रा। ये सरयूपारीण ब्राह्मण उपाध्याय भरद्वाजगात्री हैं। ग्राप बहुत दिन तक नागरीनीरद तथा ग्रानन्दकादम्बिनी नामक मासिक पत्र निकालते रहे। ये भारतेन्द्र जी के साथियों में हैं ग्रीर भाषा के बड़े प्राचीन लेखक तथा किय हैं। ग्रापके रचित निम्नलिसित ग्रन्थ हैं:—

(१) भारतसोभाग्य नाटक, (२) प्रयाग-रामागमन नाटक, (३) हादिकहर्पादशे काव्य, (४) भारतबधाई, (५) ग्रार्थाभिनंदन, (६) मंगलाश, (७) कलम की कारीगरी, (८) ग्रुभसमिलन काव्य,

पटरानी नृप सिन्धु की त्रिपथगामिनी नाम।
तुहिँ भगवति भागीरथी बारहिँ बार प्रनाम॥
बारहिँ बार प्रनाम जननि सब सुख की दाइनि।
पूरिन भक्तन के मेनारथिन सहज सुभाइनि॥
ब्रह्मलेकह लैंकिर निज अधिकार समानी।
पूरी मम मन-आस सिन्धु नृप की पटरानी॥१॥

कीन भरोसे अब इत रहिए कुमित ग्राय घर घाली।
फूट्यो फूट बैर फिल फैल्यो विधि की कठिन कुचाली॥

चलिए बेगि इहाँ ते ग्राली।

जिन कर नाँहि छड़ो ते किर हैं कहा करद करवाली। छमा-कवच-धारी ये बिहँसत खाय लात ग्रा गाली॥ जिनसी सँमिर सकत निहँ तनकी धाती ढीली ढाली। देश-प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खामखयाली॥ दास वृत्ति की चाह चहूँ दिसि चारह बरन बढ़ाली। करत खुसामद झूठ प्रसंसा मानह बने ढफाली॥ २॥

इनका गद्य ग्रीर पद्य पर ग्रच्छा ग्रधिकार है ग्रीर ये हिन्दी के बड़े लेखकों में गिने जाते हैं। इनका हिन्दी का सदैव से ग्रच्छा शौक है।

नाम-(२३४४) लक्ष्मीनारायणसिंह कायस्य, सिकंदराबाद,

ज़िला बुलंदशहर।

ग्रन्थ—तैलङ्गवाध I

रचनाकाल—१९३७ । वर्तमान ।

## (२३४३) चौधरी बदरीनारायमा (प्रेमघन)।

ग्रापके पिता का नाम गुरचरणलाल है। ये पहले मिर्ज़ रहते थे परन्तु ग्रव विशेषतया शीतलगंज, ज़िला गेांडा में हैं। इनका जन्म संवत् १९१२ भाद्रकृष्ण ६ की मिर्ज़ापूर में ये सरयूपारीण ब्राह्मण उपाध्याय भरद्वाजगात्री हैं। ग्राप दिन तक नागरीनीरद तथा ग्रानन्दकादिम्बनी नामक म पत्र निकालते रहे। ये भारतेन्द्र जी के साथियों में हैं ग्रीर स बड़े प्राचीन लेखक तथा किय हैं। ग्रापके रिचत नि

(१) भारतसौभाग्य नाटक, (२) प्रयाग-रामाग्यः (३) हादिकहर्षादशे काव्य, (४) भारतबधाई, (५) अति (६) मंगलाश, (७) क्रलम की कारीगरी, (८) २ (९) ग्रानंदग्रहणादय, (१०) ग्रुगलमंगल स्तोत्र, (११) गानः, (१२) वसंत-मकरंद-विन्दु, (१३) कजली-क वारांगनारहस्य महानाटक, (१५) वित्रप्रद्याप कालतपण, (१७) ग्रानंदबधाई, (१८) पितरप्रद्याप कालतपण, (२०) मन की मौज, (२१) रवर्ष स्वभावविन्दुसीन्दर्य गद्यकाव्यः (२३) शोकाश्र विधवाविपत्तिवर्षा गद्य, (२५) भारतभाग्योदय का कामिनी उपन्यास, (२७) वृद्धविद्याप प्रहसन, (क्राव्यः (२९) वृद्धविद्याप व्यः (२९) वृद्धविद्याप वृद्धविद्य

भीर इन्होंने पहले चाणाक्यनीति का एकादश अध्याय पर्य्यन्त भाषा छन्दें। में अनुवाद किया और फिर संवत् १९३७ में भुवनेश-भूषण नामक ५० पृष्ठों का स्फुट श्रङ्कार कविता का एक स्वतन्त्र प्रन्थ बनाया । इस प्रन्थ के ग्रन्त में कुछ चित्र कविताभी की गई है। भुवनेशविलास, भुवनेशग्रङ्कप्रकाश, भुवनेशयन्त्रप्रकाश नामक इनके ग्रीर ग्रन्थ हैं। इनके भाई।नरदेव, लक्ष्मीनाथ ग्रीर तारानाथ भी किव थे। इनके कुटुम्ब में ग्रीर दे। तीन महाराय भी काव्य-रचना करते थे। इनके पितृव्य महाराजा मानसिंह जी उपनाम द्विजदेव अच्छे कवि हो गये हैं। भुवनेश जी का स्वर्गवास हुए क़रीब १४ वर्ष के हुए हैं । इनके ग्रंथों का पर्व इनके कुटुम्बियों के कवि होने का हाल भुवनेशभूषण प्रन्थ में इन्होंने लिखा है। इन्होंने व्रजभाषा में कविता की है जो सरस ग्रीर मनेाहर है। हम इनकी गणना तेष कवि की श्रेणी में करते हैं। उदाहरणार्थ इनका केवल एक छन्द् नीचे लिखा जाता हैः—

कर कंज केवार पै राजि रहे छहरी छिति छैं। छुटि कै ग्रलकें। अंगिराति जम्हाति भली विधि सों ग्रधनैनिन ग्रानि परीं पलकें॥ भुवनेश जू भाषे बनै न कछू मुख मंजुल ग्रम्बुज से भलकें। मनमाहन नैन मिलन्दन सों रस लेत न क्यों कि के कलकें॥

(२३४७) डाक्टर जी०ए० ग्रियर्सन सी० त्राई० ई।

इनका जन्म विलायत में संवत् १९१३ में हुआ था। आप सिविलसर्विस पास करके भारत में १९५५ पर्य्यन्त रहे। इनके। हिन्दी से बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था ग्रीर सदैव इनके द्वारा हिन्दी का उपकार होता रहा है। इन्होंने मिथिला भाषा का न्याकरण, विहारीकृषक-जीवन, ग्रीर विहारी वेलियों का व्याकरण नामक ग्रंथ वनाये
तथा विहारीसतसई, पद्मावती, भाषाभूषण, तुलसी-कृत रामायण
ग्रादि ग्रंथों के। सम्पादित किया। इन ग्रन्थों के ग्रातिरिक्त ग्राप ने
माडन वर्नेक्युलर लिटरेचर ग्राफ़ हिन्दुस्तान नामक इतिहास-ग्रन्थ
शिवसिंहसरोज एवं ग्रन्य ग्रंथों के ग्राधार पर भाषासाहित्य के
विषय बनाया। इसमें प्रायः सब बड़े कवियों के नाम ग्रा गये हैं।
ग्राज कल भी ये महाशय भाषाग्रों की खोज का ग्रन्थ लिख रहे हैं,
जिसके कई भाग प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें इन्होंने हिन्दी की
बड़ी प्रशंसा की है। ग्रब ये महाशय विलायत में रह कर पेंशन
पाते हैं। ग्रापका हिन्दीप्रेम एवं श्रम सर्वथा सराहनीय है।

नाम—(२३४८) गदाधर जी ब्राह्मण, बाँसी।

श्रन्थ—(१) घृतसुधातरंगिणी (पद्य, ९६ पृ० १९५६), (२) देवदर्शन स्तोत्र (पद्य, १० पृ० १९५८), (३) काथकलपद्रुम (गद्य, ९२ पृ० १९५९) (४) कामांकुशमदतरिङ्गणी (गद्य, ४२ पृ० १९५९), (५) वदरीनाथमाहात्म्य (पद्य, २२ पृ० १९५९), (६) गजशालाचिकित्सा (गद्य, ५२ पृ० १९६०), (७) वैद्यनाथमाहात्म्य (पद्य, १४ पृ० १९६०), (८) ग्रद्यविकित्सा (पद्य, ३३८ पृ० १९६१), (९) हरिहरमाहात्म्य (पद्य, १० पृ० १९६२), (१०) साधुपवीसी (पद्य, १० पृ० १९६३), (११) नारीविकित्सा (गद्य, १२८ पृ० १९६२) (१२) जगन्नाथमाहात्म्य, (१३) नयनगदितिमरभास्कर, (१४) तैल-सुधातरंगिणी, (१५)

तैलघृतसुधातरंगिणी, (१६) चूरनसंग्रह, (१७) प्रमेहतैल-सुधातरंगिणी, (१८) बृहत्रसराजमहोद्धि, (१९) रामेश्वर-माहात्म्य, (२०) ग्रयोध्यातीर्थयात्राज्ञान।

विवरण—वर्तमान। ये महाराय ग्रन्छे वैद्य हैं ग्रीर कविता भी करते हैं। ग्रापकी ग्रवस्था इस समय लगभग ५५ साल के होगी।

### (२३४६) नाथूराम शंकरशर्मा ।

ये हरदुग्रागंज ग्रलीगढ़ के निवासी हिन्दी के एक प्रसिद्ध सुकिव हैं। ग्राप समस्यापूर्ति ग्रच्छी करते थे ग्रीर ग्राजकल खड़ी बाली की भी लिलत रचना करते हैं। ग्रापकी ग्रवस्था इस समय प्रायः ५५ साल की है। ग्रापने एक बंगीय डपन्यास का ग्रनुवाद भी किया है।

#### (२३५०) भगवानदास खत्री, लखनऊ।

ये हिन्दी के पुराने लेखक तथा शुभचिंतक हैं। इन्होंने कई पुस्तकें गद्य तथा पद्य की हिन्दी में लिखी हैं। ग्राज कल ये रेलवे के मेहकमें में नौकर हैं। इनके बनाये ग्रीर अनुवादित पिरचमोत्तर देश का भूगेल, बैडलास्वागत, योगचासिष्ठ इत्यादि हमने देखे हैं। इनके अतिरिक्त ग्रीर भी बहुत से ग्रंथ आपने रचे तथा अनुवादित किये हैं। इस समय इनकी अवशा लगभग ५५ साल के है।

नाम—(२३५१) चंडीदान कविराजा मीशन चारण, वूँदी। ग्रन्थ—(१) सारसागर, (२) बलविग्रह, (३) वंशाभरण, (४) तीजतरंग,

(५) विरुद्प्रकाश।

जन्मकाल-१८४८।

कविताकाल—१९३९ । मृत्यु १९४९ ।

विवरण—महाराव राजा विष्णुसिंह वूँ दीनरेश के दरबार में थे। इनकी कविता प्रशंसनीय है। इनकी गणना तेष की श्रेणी में की जाती है।

उदाहरण।

घूमत घटा से घनघार से घुमँड घोस उमड़त ग्राप कमठान तें ग्रधीर से। चपट चपेट चरखीन की चलाचल तें धूरि धूम धूसत धकात बलि बीर से॥ मसत मतंग रामसिंह महिपाल जू के, डाकिनि डराप मदछाकिनि छकीर से। साजे साँटमारन ग्रखारन के जैतवार, ग्रारन के ग्रचल पहारन के पीर से॥

नाम-(२३५२) राव अमान।

विवरण-इनकी रचना देखने में नहीं आई।

ग्रन्थ—(१) लाल-बावा-चरित्र, (२) लालचरित्र, (३) महाराज तस्तः सिंहजी की कविता, (४) महाराज तख़तसिंह जी का जस। कविताकाल—१९३९ तक।

(२३५३) कालीप्रसाद त्रिवेदी ।

ये वनारस वाले हैं। इनका रचनाकाल १९४० के लगभग है।

त्रापने भाषा-रामायण श्रीर सीय-स्वयं वर के अतिरिक्त अनेकः मदसीं की पुस्तकें रचीं।

### (२३५8) पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ।

इनका जन्म संवत् १९१६ में रियासत कश्मीर में हुआ था।
ये महाशय संस्कृत, हिन्दी ग्रीर बँगला में परमप्रवीस थे श्रीर
अँगरेज़ी भी जानते थे। जीविकार्थ ये सकुटुम्ब कलकत्ते में रहते थे।
इन्होंने कई पत्र चलाये तथा सम्पादित किये। प्रसिद्ध पत्र भारतमित्र इन्हों का चलाया हुआ है। इस के अतिरिक्त सारसुधानिधि,
डिचितवक्ता ग्रीर मारवाड़ीबन्धु नामक पत्र भी इन्होंने चलाये।
इन्होंने २०, २२ पुस्तकें अनुवाद आदि मिलाकर लिखों। इनका
स्वर्गवास १९६७ में हो गया। ये महाशय हिन्दी के परमात्तम
लेखकों में से थे।

नाम—(२३५५) मातादीन द्विवेदी (हरिदास), गजपुर, गारख-पुर।

रचना— स्फुट काव्य, २०० छंद। जन्मकाल—१९११। रचनाकाल—१९४०। वर्तमान। विवरण—कविता सरस है।

#### उदाहरण।

देस पलासन श्री कचनार ग्रनार की डार अँगार लखायगा। तापर पान प्रसंगन ते रजके कन धूम के धार सा छायगा। स्यों ही कछारन में सरसों के प्रस्तन पे जरदी दरसायगा। हाय दई हरिदास ग्रायं बसंत विसासी कसाई सो ग्राय गा॥ नाम—(२३५६) पंडित नकछेदी तैवारी, उपनाम ग्रजान कि। ग्रन्थ—(१) कविकीर्तिकलानिधि, (२) मनाजमंजरीसंग्रह, (३) भँड़ौग्रासंग्रह, (४) वीरोह्यास, (५) खद्गावली, (६) होरी-ग्रलाल, (७) लिखराम की जीवनी।

जनमकाल-१९१९।

कविताकाल-१९४०।

विवरण—ये महाराय हल्दी-ग्राम-निवासी त्रिपाठी थे। इन्होंने
स्फुट काव्य तथा गद्यरचना की ग्रीर बहुत सी साहित्यसम्बन्धिनी पुस्तकें भी प्रकाशित कराईं हैं। ग्रापने
कितिकिलानिधि नामक ग्रंथ भी रचा, जिसमें भाषा
के किवयों का हाल ग्रीर ग्रन्थ इत्यादि लिखे हैं। यह
ग्रंथ विशेषतया शिवसिंहसरोज के ग्राधार पर लिम्रा
गया। ग्रापके भाषाप्रेम ग्रीर गवेषणा ग्रादरणीय हैं।

परभात हैं। केलि करी ललना बगरे कच पे ड़िन हैं। रसराती उनी दी भई अखियाँ रद लागे कपोलन में हहरें। दरकी अगिया में उरोज लसे लट तापै अज्ञान परी लहरें। मने। केसरिक भ के शरंग पे सुन्दर सांपिति के चेट्टवा विहरें।

(२३५७) रामकृष्ण वम्मी।

इनका जन्म संवत् १९१६ में काशी पुरी में हुआ था। इनके पिता हीरालाल खत्री थे। रामकृष्ण जी ने बी० ए० तक पढ़ा था पर ग्राप उस परीक्षा में उत्तीर्ण न है। सके। ये गद्य ग्रीर पद्य दें। नेंं के लेखक थे। इन्होंने १९४० में भारतजीवन पत्र निकाला। इनके भारतजीवन प्रेस में कविता के अच्छे अच्छे अन्थ छपे, पर ये उनका मूल्य अधिक रखते थे। नाटकों की भी रचना इन्होंने की है। इनका शरीरपात संवत् १९६३ में हो गया। इनके रचित तथा ग्राचवादित ग्रंथ ये हैं:—

- (१) कृष्णकुमारी नाटक, (२) पद्मावती नाटक, (३) वीर नारी, (४) अकवर उपन्यास, प्रथम भाग, (५) अमलावृत्तान्तमाला, (६) कथासिरित्सागर, १२ भाग, अपूर्ण, (७) कान्स्टेबुलवृत्तान्तमाला, (८) ठगवृत्तांतमाला, चार भाग, (९) पुलिसवृत्तांतमाला, (१०) भूतों का मकान, (११) स्वर्णवाई उपन्यास, (१२) संसारदर्पण, (१३) बलवीरपचासा, (१४) बिरहा, (१५) ईसाईमतखंडन, (१६) चित्तौरचातकी,
- नाम—(२३५८) जानकीप्रसाद, पँवार जोहवेनकटी, ज़िला रायबरेली।
- प्रन्थ—(१) शाहनामा ( उद्दूष्में भारत का इतिहास), (२) रघुवीर-ध्यानावली, (३) रामनवरत्न, (४) भगवतीविनय, (५) रामनिवास रामायण, (६) रामानंद-विहार, (७) नीति-विलास।

कविताकाल-१९४०।

विवरण—इनकी कविता उत्कृष्ट यमक एवं अन्य अनुप्रासयुक्त होती है । इनकी गणना तेष श्रेणी में है :—

लेखक थे। जायसी की पद्मावत बड़े श्रम से इन्होंने सम्पादित की थी। ये सरल हिन्दी के पक्षपाती थे। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के आप सभापति भी रहे हैं।

#### (२३६१) रामशंकर व्यास (पंडित)।

ग्रापका जन्म संवत् १९१७ में हुग्रा था। ग्रापने कई ह्याने। पर नौकरी की ग्रीर ग्रव २५० मासिक पर एक रियासत के मैनेजर हैं। ग्रापने कई वर्ष कविवचनसुधा ग्रीर श्रार्थ्यमित्र का सम्पादन किया। ग्राप भारतेन्द्र बावृ हरिश्चन्द्र के ग्रन्तरंग मित्रों में धे ग्रीर उन्हें वह उपाधि पहले इन्हों ने दी थी। व्यासजी ने खगोल-दर्पण, वाक्यपंचाशिका, नैपोलियन की जीवनी, बात की करामात, मधुमती, वेनिस का बाँका, चन्द्रास्त, नूतनपाठ, ग्रीर राय दुर्गा-प्रसाद का जीवनचरित्र नामक ग्रन्थ रचे हैं। ग्राप गद्य के एक ग्रव्हें लेखक हैं।

#### (२३६२) जामसुता जाड़ेचीजी श्रीप्रताप बाला।

ये महारानी जामनगर के महाराज रिड़मलजी की राजकुमारी तथा जाधपुर के भूतपूर्व महाराज श्रीतख़तिसंह की महारानी हैं। इनका जन्म संवत् १८९१ ग्रीर विवाह संवत् १९०८ वैक्रमीय में हुग्रा था। ये वड़ी ही उदारहदया ग्रीर प्रजा का पुत्रवत् मानने वाली हैं। इन्हें स्वधमें पर वड़ी ही श्रद्धा है। इन्हें ने ग्रकाल में वड़ी उदारता से भाजन वितरण किया था ग्रीर कई मन्दिर भी वनवाये हैं। यद्यपि काल की कराल गित से इनका कई स्वजनीं की श्रकाल मैत के असहा दुःस भागने पड़े हैं, तथापि इन्होंने

धैर्य नहीं छोड़ा ग्रीर धर्म पर अपना पूर्ववत् विश्वास हद रक्खा है। ये बड़ी विदुषी हैं ग्रीर इन्होंने बहुत स्फुट भजन बनाये हैं। इनके बहुत से पद "प्रतापकुँ वरिरत्नावली" नामक पुस्तक में छपे हैं। इनकी रचना बहुत सरस ग्रीर भक्तिपूर्ण है, ग्रीर वह सुकवियों कृत कविता की समानता करती है। उदाहरणार्थ इनके दे। पद उद्धृत किये जाते हैं।

वारी थारा मुखड़ा री श्याम सुजान (टेक)।
मंद मंद मुख हास विराजै केटिन काम छजान।
ग्रानियारी अँखियाँ रसमीनी बाँकी भौंह कमान॥
दाड़िम दसन ग्रधर ग्रहनारे बचन सुधा सुख स्नान।
जामसुता प्रभुसों कर जोरे हैं। मम जीवन प्रान॥

दरस मेंहि देहु चतुरभुज श्याम (टेक)।
करि किरपा करुनानिधि मोरे सफल करी सब काम॥
पाव पलक विसर्फें निहँ तुमको याद कर्फें नित नाम।
जामसुता की यही चीनती ग्रानि करी उर धाम॥

इनका कविताकाल १९४१ जान पड़ता है।

#### (२३६३) अधर्मुनिजी।

इनका जन्म संवत् १९१९ में हुआ था । आप द्यानन्द् पेङ्गले वैदिक कालेज लाहीर के एक सुयोग्य अध्यापक हैं। वेदा-न्तार्य-भाष्य, गीताप्रदीप और न्यायार्य-भाष्य ग्रन्थ आपके निर्भित किये हुए हैं।

#### (२३६४) महेश।

राजा शीतलाबह्या बहादुरसिंह उपनाम महेश बस्ती के राजा वर्तमान राजा परेश्वरीप्रसाद नारायणसिंह के पिता थे। ये महाशय कवियों के बड़े आश्रयदाता थे ग्रीर किव लिलिएम का इनके यहाँ बड़ा सत्कार हुआ था। इनका श्रांगारशतक नामक पक श्रंथ हमारे देखने में आया है। ये संवत् १९४१ के लगभग तक जीवित थे। इनकी कविता अच्छी हुई है। हम इनकी साधारण श्रेणी में रखते हैं।

सुनि वेाल सुहावन तेरे अटा यह देक हिये में घरें। पे घरें। मिंद्र कंचन चेंच पखावन में मुकताहल गूँ दि भरें। पे भरें। सुख पींजर पालि पढ़ाय घने गुन ग्रीगुन केटि हरें। पे हरें। विछुरे हिर मेर्डिं महेश मिलें तेहिं काग ते हंस करें। पे करें।।

#### (२३६५) प्रतापनारायगा मिश्र ।

इनके पिता का नाम, संकटाप्रसाद था। ये कान्यकुळा प्राद्याण वैजेगाँव, ज़िला कानपुर के मिश्र थे। इनका जन्म संवत् १९१३ आदिवन शुक्क ९ की हुआ। इन्होंने पहले अपने पिता से कुछ संस्कृत पढ़ो, फिर स्कूल में नागरी तथा अँगरेज़ी की शिक्षा पार्र में ए उसी के साथ साथ उद्दे थे। फारसी का भी प्रभ्यास किया। इनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, अतः ये कार्र भाषा भी अच्छी तरह नहीं पढ़ सके। हिन्दी पर इनका विशेष प्रेम या भेर जातीयता भी इनमें कूट कूट कर भरी थी। ये गेर्स भी मड़े थे भेर हरिखन्द्र जी की पूज्य हिए से देखते थे। कांगरेस

के ये बड़े पक्षपाती थे। इनका मत यह था कि—बहहु जु साँची निज कल्यान। तै। सब मिलि भारतसंतान। जपा निरंतर एक जबान। हिंदी, हिन्दू, हिन्दुस्तान॥ काव्य करना इन्होंने लिलत त्रिवेदी महावां-निवासी से सीखा था।

ये महाशय एक उत्तम किव और बड़े ही जिन्दःदिल मनुष्य थे। प्रतिभा इनमें बहुत ही चिलक्षण थी। इनका स्वर्गवास संवत् १९५१ में ३८ वर्ष की अवस्था में हो गया। ये महाराय मज़ाक़ की फविता बहुत चटकीली करते थे, जे। कभी कभी श्रामीण भाषा में भी होती थी। 'अरे बुड़ापा तेहिरे मारे अब ती हम नकुन्याय गयन' ग्रादि इनके छन्द बड़े मनाहर हैं। ये कानपुर में रहते थे मौर इन्होंने ब्राह्मण नामक एक पत्र भी सन् १८८३ से निकाला जो दस वर्ष तक चलता रहा। इनके रचित तथा अमुवादित निम्निलिखित शंथ हैं, पर कोई बृहत् प्रन्थ बनाने के पहले ही ये कुटिल काल के वश हा गये। तृप्यन्ताम् में इन्होंने ९० छन्दों में तर्पण के कुछ नामें पर एक एक छन्द देशहितै-षिता का लिखा था। इनके असमय स्वर्ग वास से हिन्दी का वड़ा अपकार हुआ। ये महाशय व्रजभाषा के प्रेमी थे ग्रीर खड़ी वाली कीं कविता की आदर नहीं देते थे। इनकी गणना तीप कवि की धेणी में है।

अपने समाचार पत्र के श्राहकों प्रति कविता— आठ मास बीते जजमान। अब ता करी दिन्छना दान। हर गंगा॥

### (२३६४) महेश।

राजा शीतलाबढ्श बहादुरसिंह उपनाम महेश वस्तो के राजा वर्तमान राजा परेश्वरीप्रसाद नारायणसिंह के पिता थे। ये महाशय कवियों के बड़े आश्रयदाता थे ग्रीर किव लिला के का इनके यहाँ बड़ा सत्कार हुग्रा था। इनका श्रंगारशतक नामक पक ग्रंथ हमारे देखने में आया है। ये संवत् १९४१ के लगभग तक जीवित थे। इनकी कविता अच्छी हुई है। हम इनकी साधारण श्रेणी में रखते हैं।

सुनि वोल सुहावन तेरे अटा यह टेक हिये मैं घरें। पै घरें। मिंह कंचन चेंच पखे।वन में मुकताहल गूँदि भरें। पे भरें। सुख पींजर पालि पढ़ाय घने गुन ग्रीगुन के।टि हरें। पे हरें। विछुरे हिर मेर्हिं महेशिमलें ते।हिँ कागते हंस करें। पे करें॥१॥

#### (२३६५) प्रतापनारायण मिश्र ।

इनके पिता का नाम, संकटाप्रसाद था। ये कान्यकृत ब्राह्मण वैजेगाँव, ज़िला कानपुर के मिश्र थे। इनका जन्म संवत् १९१३ आदिवन शुक्त ९ के। हुआ। इन्होंने पहले अपने पिता से कुछ संस्कृत पढ़ो, फिर स्कूल में नागरी तथा अँगरेज़ी की शिक्षा पार्र में। उसी के साथ साथ उद्दे और फ़ारसी का भी अभ्यास किया। इनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, अतः ये कोई भाषा भी अच्छी तरह नहीं पढ़ सके। हिन्दी पर इनका विशेष प्रेम था भेर जातीयता भी इनमें कुट कुट कर भरी थी। ये गामक भी चड़े थे मेर हरिखन्द्र जी को पूज्य हिए से देखते थे। कांगरंस

के ये बड़े पक्षपाती थे। इनका मत यह था कि—चहहु जु साँची निज कल्यान। तै। सब मिलि भारतसंतान। जपा निरंतर एक जबान। हिंदी, हिन्दू, हिन्दुस्तान॥ काव्य करना इन्होंने लिलत त्रिवेदी महावां-निवासी से सीखा था।

ये महाराय एक उत्तम किव और बड़े ही ज़िन्दःदिल मनुष्य थे। प्रतिभा इनमें बहुत ही विलक्षण थी। इनका स्वर्गवास संवत् १९५१ में ३८ वर्ष की अवस्था में हो गया। ये महाराय मज़ाक़ की कविता बहुत चटकीली करते थे, जे। कभी कभी प्रामीण भाषा में भी होती थी। 'अरे बुढ़ापा ताहरे मारे अब्ता हम नकुत्याय गयन' त्रादि इनके छन्द बड़े मने।हर हैं। ये कानपुर में रहते थे थ्रीर इन्होंने ब्राह्मण नामक एक पत्र भी सन् १८८३ से निकाला जा दस वर्ष तक चलता रहा। इनके रचित तथा अमुवादित निम्निलिखित ग्रंथ हैं, पर कीई बृहत् ग्रन्थ बनाने के पहले ही ये कुटिल काल के वश है। गये। तृष्यन्ताम् में इन्होंने ९० छन्दों में तर्षण के कुल नामें। पर एक एक छन्द देशहितै-षिता का लिखा था। इनके असमय स्वर्ग वास से हिन्दी का वडा अपकार हुआ। ये महाराय वजभाषा के प्रेमी थे ग्रीर खड़ी वेळि की कविता को आदर नहीं देते थे। इनकी गणना तीप कवि की श्रेणी में है।

अपने समाचार पत्र के प्राह्कों प्रति कविता— आठ मास बीते जजमान। अब ता करी दिन्छना दान। हर गंगा॥ काव्यप्रभाकर इस बात के साक्षि-स्वरूप हैं। ग्राप गद्य के ग्रच्छे लेखक हैं, ग्रीर पद्यरचना भी ग्रच्छी करते हैं। ग्राप के रिवत निम्न लिखित ग्रन्थ हैं। ग्राप संस्कृत, हिन्दी, उद्दू, फ़ारसी, प्राकृत, उड़िया, मराठी, अँगरेज़ी ग्रादि भाषाग्रों के ग्रच्छे ज्ञाता हैं।

(१) छन्दःप्रभाकर, (२) काव्यप्रभाकर, (३) नवपंत्राहात रामायण, (४) कालप्रवेष्ट्र, (५) हुर्गा सान्वय भाषा टीका, (६) । गुलजारसंखन उर्दू ।

छन्द की प्रबन्ध त्योंही व्यंग्य नायकादि भेद उद्दीपन भाव अनु भाव पित बामा के। भाव सनचारी असथायी रस भूपन है दूपन अदूषन जे कविता ललामा के॥ काव्य की विचार भानु लेक उक्ति सार कीष काव्य परभाकर में साजि काव्य सामा के। केविद कवी-सन की कुष्ण मानि भेंट देत अंगीकार की जै चारि चाउर सुदामा के॥ १॥

नाम—(२३६७) मानालाल (द्विजराम) त्रिवेदी, महावी, जिला हरदेाई।

ग्रन्थ—(१) साहित्यसिंधु, (२) नखशिख । जन्मकाल—१९१७ ।

कविताकाल—१९४२ । वर्चमान ।

विवरण—ग्राप सुकवि हैं।

कीथां कंज मंजु ये बनाये हैं विरंचि जुग लेचिन भँवर हित मुदित मुरारी के। कीथां पारिजात के हैं लेवित नवल पात हुति दरसात यां प्रवाल लाल भारी के॥ कवि द्विजराम कीथीं पिय अनुराग लसे देखिमन फँसे अति आनँद अपारी के। जावक जपा गुलाब आब के हरनहार सोहत चरन वृषभानुकी दुलारी के ॥१॥

#### (२३६८) शिवनन्दन सहाय।

आप आरा ज़िला अहितयारपूर ग्राम के क़ानूनगे। वंशी एक कायस महाशय के यहाँ संवत् १९९७ में उत्पन्न हुए। अँगरेज़ी में पन्ट्रेंस पास करके आपने दीवानी में नैकिरी कर ली और इस समय आप आरा में ट्रेंसलेटर हैं। आप फ़ारसी भी अच्छो तरह जानते हैं। आप गद्य तथा पद्य के प्रतिद्ध और अच्छे लेखक हैं। नाटक-रचना भी आपने की है। आपका रचित हरिश्चन्द्र-जीवनचरित्र हमने देखा है। यह बड़ा ही प्रशंसनीय ग्रंथ है। भाषा में शायद इससे अच्छे जीवनचरित्र कम होंगे। आपकी भाषा और समालेखना बहुत अच्छी होती हैं। किवता भी आपने अच्छी की है। आपके रचित ग्रंथ ये हैं:—

(१) बङ्गाल का इतिहास, (२) विधित्रसंग्रह स्वरिधत पद्य, (३) कविताकुसुम (पद्य), (४) सुदामा नाटक (गद्य पद्य), (५) कृष्णसुदामा (पद्य), (६) भारतें दु बाबू हरिश्चन्द्र की जीवनी, (७) बाबू साहबप्रसादिसंह की जीवनी, (८) श्रीसीतारामशरण भग-वान प्रसाद की जीवनी, (९) बाबा सुमेरिसंह साहबज़ादे की जीवनी, (१०) गे।स्वामी तुलसीदास की जीवनी (लिखी जारही है)।

ज्ञाप उद्दे की भी शायरी करते हैं ग्रीर समस्यापृति भी मंडलें ग्रीर समाजें में भेजते हैं।

## (२३६६) उमादत्तजी, उपनाम दत्त ।

ये कान्यकुन्त ब्राह्मण दरबार अलवर के कवियों में हैं। आएकी अवस्था इस समय लगभग ५० साल की होगी। इनकी कविता बड़ी ही सरस तथा सोहावनी होती है। उदाहरणः—

गेह ते निकसि वैठि वे चत सुमनहार
देह-दुति देखि दीह दामिनि छजा करे।
मदन डमंग नव जाबन तरंग उटै
बसन सुरंग ग्रंग भूषन सजा करे।
दत्त कवि कहै प्रेम पाछत प्रवीनन सों

वेालत अमाल वैन बीन सी बजा:करै॥ गजब गुजारत बजार में नचाय नैन मंजुल मजेज भरी मालिनि मजा करै॥१॥

मूकि जातों सातें सब दीरघ दिमाक देखि रसिक विलाकि हात विकल निहारे मैं।

भरत न भारे थके गाड़रू विचारे जरी जंत्र मंत्र विविध प्रकार उपचारे में॥

दत्त कवि कहै मन धरत न धीर ग्रजीं कैसे वचैं कुटिल कटाच्छ फुसकारे में।

विषधर भारे नाग कारे नैन कामिनि के काटि छिपि जात हाय पलक पिटारे में ॥ २॥ (२३७०) रामनाय जी कविराव, वूँदी।

यं कविराव गुलावसिंह के भतीजे तथा दत्तक पुत्र हैं। भाष संस्कृत तथा भाषा के अच्छे पंडित भार कवि, दरवार बूँदी के के ग्राश्रित हैं। कविता ग्रच्छी करते हैं। इस समय ग्रापकी ग्रवस्था लगभग ५० वर्ष की होगी। ग्रापने छोटे बड़े ११ ग्रन्थ बनाये, जिनके नाम समस्यासार, सतीचरित्र, रामनीति, नीतिसार, शंधु-शतक, परमेश्वराष्ट्रक, गणेशाष्ट्रक, सूर्याष्ट्रक, दुर्गाष्ट्रक, शिवाष्ट्रक, ग्रीर नीतिशतक हैं। उदाहरण:—

वंदन बिलत अति मंडित विचित्र भाल तमके समृह सम आत गिरिराज के। मदजल भरत चलत लचकत सृमि पर दल मलत सुनत गल गाज के॥ कहै रामनाथ भननात भौर चारौ ग्रेगर लिख अभिलाख होत मन सुख साज के। कज्जल ते कारे बलवारे दिग दंतिन ते उन्नत दतारे भारे रामसिंह राज के॥१॥

## (२३७१) सीताराम बी० ए०, उपनाम भूप कवि।

ये महाशय कायस कुले द्भव अयोध्यानिवासी लाला शिवरत के पुत्र हैं। इन्होंने बी० प० पास करके फ़ैज़ाबाद स्कूल में द्वितीय शिक्षक का पद प्रहण किया। थोड़े दिनों के पीछे आप डेपुटी-कलेकूर नियत हुए और आज कल पेंशनर हैं। इनकी अवस्था प्रायः ५८ वर्ष की है। ये महाशय संस्कृत और भाषा के अच्छे विद्वान हैं और इनकी प्रकृति ऐसी श्रमशील रही है कि ये अपने सरकारी कार्य्य के अतिरिक्त देशोपकारार्थ भी कुछ न कुछ लिखा ही करते थे। इन्होंने संवत् १९४३ तक कालिदासकृत रघुवंश के सात

सर्गों का भाषानुवाद किया था ग्रीर फिर संवत् १९४९ में उसेपूर्ण किया। फिर क्रमशः इन्होंने कालिदासकृत मेघदूत, कुमारसम्मव, ऋतुसंहार ग्रीर श्टंगारतिलक का ग्रनुवाद किया । रघुवंश ग्रीर कुमारसम्भव की रचना देशहा चौपाइयें में, मेघदूत की घनाक्षरियों में, ग्रीर शेष दोनों छोटे छोटे ग्रन्थों की विविध छन्। में हुई है। इस कवि ने कालिदास की कविता का चमत्कार लाने का उतना प्रयत्न नहीं किया जितना कि सीधी सादी कथा कहने का । इसी कारण यारोपियन समालाचकों ने ता इनकी मुक्त-कंठ से प्रशंसा की, परन्तु हिन्दी के सब समालाचकों ने इनकी कविता का उतना पसंद नहीं किया। इन्होंने कविसम्मानित शब्दों की विशेष ग्रादर नहीं दिया है ग्रीर जहाँ ऐसे शब्द ग्रा सकते थे, वहाँ भी कहीं कहीं अञ्चवहृत शब्द रख दिये हैं। यह भी एक कारण था जिससे कि कविजनों ने इनकी कविता बहुत पसंद नहीं की। इन्होंने कालिदास की रीति पर चल कर पक ग्रध्याय में एक ही छन्द रक्खा है ग्रीर जैसे ग्रन्त के दे। एक छन्दों में कालिदास ने छन्द बदल दिया है उसी तरह इन्हेंने भी किया है। यह रीति संस्कृत में ता ग्रादरणीय है, परन्तु भाषा में एकही छन्द लिखने से वर्णन प्रायः ग्रहचिकर हो जाता है। इन सब वातें के हाते हुए भी इन्होंने परिश्रम वहुत किया है भीर संस्कृत से अनभिक्ष पाठकों का इनके अन्धेां द्वारा उपकार अवश्य हुआ है। इन सब प्रन्थों में कोई विशेष दोष नहीं है और इनकी भाषा श्रुतिकटु-देाप से रहित ग्रीर मधुर है। इन सब में मेग्रर्त मार ऋतुसंहार की रचना अच्छी है। हमारे लाला साहब ने

संस्कृत के कुछ नाटकों का भी उल्धा किया है, जिनमें से मुच्छ-कटिक, महावीरचरित, उत्तर रामचरित, माळतीमाधव, माळ-विकाग्निमित्र, ग्रीर नागानंद हमने देखे हैं। इनकी रचना गद्य ग्रीर पद्य दे। नें में हुई है। हमको इनके अन्य प्रन्थें। की अपेक्षा नाटक-रचना अधिक रुचिकर हुई। गद्य में इन्होंने खड़ी बेाली का प्रयोग किया है ग्रीर वह सर्वथा ग्रादरणीय है। गद्य में हम लाला साहब को उत्तम लेखक समभते हैं। दोहा चौपाइयों में इन्होंने अवध की भाषा का प्राधान्य रक्खा है, परन्तु बनाक्षरी ब्रादि में ब्रवधी ग्रीर वजभाषा का मिश्रण कर दिया है। इन्होंने पद्य में खड़ी देशिंग का प्रयाग नहीं किया। इन महाराय ने गद्य के भी ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें सावित्री का वर्णन हमारे पास मौजूद है। ग्रापने ग्रीर भी बहुत से छोटे छोटे प्रन्थ बनाये हैं, जिनको यहाँ लिखने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। इनकी गयाना हम मधुसूदनदास की श्रेणी में करते हैं। उदाहरणार्थ इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं:—

महाकाल जो बसत महेसा। यह रहि तासु समीप नरेसा।॥ पाल अँधेरेहु करत विहारा। ग्रुक्कपच सुख लहत ग्रपारा॥१॥

राखतसँयाग आस प्रान सो पियारि आजु
करहुँ मनेारथ अनेक जिय धीर धरि।
आपन सोहाग मम जीवन अधार जानि
होहु ना निरास कछु चित्तहि उदांस करि॥
यहि जग कोन सुख भागत सदैव भूप
काहि पुनि दुःख एक रहत जनम भरि।

ऊपर उठावत गिरावत धरनि पर

चक्र-कोर सरिस नचावत सबहिँ हरि॥२॥
सुनत अप्सरन गीत मनेहर। भये समाधि भंग निहँ शंकर ॥
जिन निज चित्त वृत्ति धरिसाधी। सकै तेरि को तासु समाधी॥३॥
बन लगत डाढ़ा प्रबल चहुँ दिसि भूमि सब लखियत जरी।
लू चलत इत उत उड़त सुखे पात रूखन सन भरी॥
दिननाथ तेज प्रचंड बस निहँ नीर देखिय ताल में।
डर लगत देखत बन सकल यहि कठिन श्रीषम काल में॥४॥
नाम—(२३७२) फ़तेहसिंहजी (चन्द्र) राजा, पर्वाया, ज़िला
शाहजहाँपुर।

श्रन्थ—(१) चन्द्रोपदेश, (२) वर्ण व्यवस्था, (३) फलित ज्योतिप सिद्धांत, (४) ह्रेग-प्रतीकार, (५) स्फुट काव्य, समस्यापूर्ति इत्यादि ।

कविताकाल-वर्तमान।

विवरण—ये पवाँया के राजा हैं। कविता अच्छी करते हैं और कार्च्य तथा कवियों के बड़े प्रेमी हैं। ग्रापकी अवस्था इस समय लगभग ५० साल के होगी। यह अंध हमने देखे हैं। इनके अतिरिक्त शायद आपके और भी ग्रंथ हों।

(२३७३) वलवन्तराव।

ये सेंथिया (विंस) ग्वालियर निवासी हैं। ये भी हिन्दी गव लिखते हैं। ग्रापका एक लेख सरस्वती पत्रिका की छठी संख्या में है। ग्राप की ग्रवसा इस समय लगभग ५० साल के हैंगी।

# (२३७४) सूर्यप्रसाद मिश्र ।

ये मकनपूर ज़िला फर्हे ज़ाबाद के निवासी हैं। ग्राप हिन्दी के अच्छे व्याख्यानदाता एवं ग्रार्थ्यसमाजी हैं। ग्रापने कान्यकुन्ज सभा के हित में विशेष यस किया ग्रीर बहुत से लेख भी लिखे। कुछ दिन के लिए ग्राप मार्तंडानन्द नाम धारण करके फ्रांतिर भी हैं। गये थे, परन्तु ग्रब फिर गृहस्थ हैं। ग्राप की ग्रवस्था प्रायः ५० वर्ष की है।गी।

सुक़रात की मृत्यु ग्रीर मारपूजा, नामक दे। ग्रंथ ग्रापके हैं।

## (२३७५) दीनदयालु शर्मा ।

ये भारतधर्ममहामंडल के सबसे बड़े व्याख्यानदाता हैं। ग्रापकी वाणी में बड़ा बल है ग्रीर ग्राप'बहुत उत्तम व्याख्यान देते हैं। ग्रापकी ग्रवस्था प्रायः ५५ वर्ष की होगी। ग्रापने घूम घूम कर भारत में सभी प्रान्तों में व्याख्यान दिये हैं ग्रीर ग्रच्छो सफलता प्राप्त की है।

## (२३७६) महावीरप्रसाद द्विवेदी ।

द्विवेदी जी का जन्म १९२१ में हुआ था। आप दीलतपूर, ज़िला रायबरेली के निवासी हैं। आप पहले जी० आई० पी० रेल के नैक्तर थे और माँसी में हेडक़ार्क थे, जहाँ आपका मासिक वेतन १५०) था, परन्तु हिन्दी-प्रेम के कारण आपने वह नैकिरी छोड़ कर संवत् १९६० से सरस्वती का सम्पादन आरम्भ किया और तब से बराबर बड़ी येग्यता से आप उसे चला रहे हैं। आपके

सम्पादकत्व में सरस्वती ने बड़ी उन्नति की हैं। केवल एक साल अस्वस्थता के कारण ग्रापने इस काम से छुट्टी लेली थी। हिन्दी की उन्नति का कार्ये ग्रापने सदैव बड़े उत्साह से किया ग्रीर ग्रव ते। ग्राप उसी काया में सब छोड़ कर तत्पर हैं। कुछ लेगों का विचार है कि आप वर्त्तमान समय में सर्वेत्कप्ट गद्यलेखक हैं। आपने बहुतेरे छोटे बड़े श्रंथों का गद्यानुवाद किया है। ग्रापने कई समालेखना अन्य भी लिखे हैं, जिनमें नैषधचरितचर्चा गीर विक्रमांकदेवचरितचर्चा प्रधान हैं। फालिदास की भी समा-छोचना ज्ञापने लिखी है। ज्ञापने खड़ी वाली की कुछ किवता भी की है जो प्रायः २०० पृष्ठों के ग्रन्थ-स्वरूप में छपी है। ग्राज कल आप ज़ही, कानपूर में रहते हैं। आपके अन्धेां में हिन्दी भाषा की **उत्पत्ति, शिक्षा, सम्पत्तिशास्त्र, वेकनविचाररत्नावली, स्वतंत्रता,** सचित्र हिन्दी-महाभारत, जलचिकित्सा ग्रादि हमने देखे हैं।

वानी वसे सुकवि ग्रानन में सयानी ।

मानी ज्ञ जाय यह बात कही पुरानी ॥

ता सत्य सत्य कविता कविरत्न तेरी।

वाही त्रिलेकपरिपृजित देवि प्रेरी॥

तैज्ञोनिधान रविविम्य सु दीप्ति धारी।

ग्राह्मद कारक शशीनिशितापहारी॥

ला थे प्रकाशमय पिंड न ये वनाये।

ते। व्याम बीच कब ये किस भौति ब्राये॥

समालोचना लिखने में द्विवेदी जी ने दे। यों का वर्णन , सूब

. किया है । बाप की रचनाक्रों में घ्यतुवाद्यंधों की प्रचुरता है ।

## (२३७७) नन्दिकशोर शुक्क ।

ये देहा, ज़िला उन्नाव के निवासी हैं। आपने राजतरंगिणी नामक काइमीर के प्रसिद्ध इतिहास-प्रनथ के प्रथम भाग का हिन्दी-गद्य में श्रुवाद किया है। इनके ग्रीर भी कई प्रन्थ अनुवादित तथा रचित हैं। आपकी अवस्था ५० साल की होगी। आपके प्रन्थों में सनातनधर्म वा दयानन्दी मर्म, उपनिषद् का उपदेश ग्रीर भारतभक्ति प्रधान हैं। आपने कुल १३ प्रन्थ रचे। आप भारतधर्ममहामंडल के महापदेशक हैं।

## (२३७८) रत्नकुँवरि बीबी ।

ये महाशया मुशिदाबाद के जगत्सेठ घराने में जन्मी थीं ग्रीर इन्होंने बृद्धावस्था तक बहुत सुखपूर्वक पुत्र पौत्रों में ग्रपना समय वितीत किया। बाबू शिवप्रसाद सितारेहिंद इनके पौत्र थे। ये संस्कृत ग्रीर फ़ारसी की ग्रच्छी ज्ञाता थीं ग्रीर योगाभ्यास में भी इन्होंने श्रम किया था। इनका ग्राचरण बहुत प्रशंसनीय ग्रीर ग्रावुकरणीय था। इन्होंने संवत् १९४४ में प्रेमरत्न नामक प्रन्थ बनाकर उसमें "श्रोकृष्ण वजवन्द ग्रानन्दकंद की छीछाग्रें का उद्घेष परम प्रेम ग्रीर प्रचुर प्रीति से किया है"। इनकी कविता ग्रच्छी है। इनकी गणना मधुसूदनदास की श्रीणी में की जाती है। उदाहरणार्थ दें। छंद नीचे दिये जाते हैं:—

> ग्रविगत ग्रानँदकन्द परम पुरुप परमातमा। सुमिरि सु परमानंद गावत कछु हरि जस विमछ॥

भगत हृदय सुखदैन प्रेम पूरि पावन परम।
लहत श्रवन सुनि वैन भववारिधि तारन तरन॥
(२३७९) ज्वालाप्रसाद भिश्र।

इनका जन्म संवत् १९१९ में मुरादाबाद में हुग्रा था। ये महाशय संस्कृत तथा हिन्दी के बहुत ग्रच्छे विद्वान् हैं पार स्वतन्त्र प्रन्थ तथा अनुवाद मिला कर कितनेही प्रन्थ बना सुके हैं। भारतधर्ममहामंडल के ये उपदेशक भी हैं ग्रीर मंडल ने इन्हें विद्यावारिधि एवं महे।पदेशक की उपाधियाँ प्रदान की हैं। हिन्दी में ये महादाय बहुत उत्तमतापूर्वक धारा बाँध कर व्याख्यान दैते हैं ग्रीर सारे भारत में घूम घूम कर सनातन धर्म पर व्यास्यान देना इनका काम है। कई सभाग्रें में ग्रार्थ्यसमाजी परिहतों से इन्होंने शास्त्रार्थ में जय पाई है । ग्रापने शुक्क यजुर्वेद पर भिभ भाष्य' नामक एक विद्वचापूर्ण टीका रची है। इसके अतिरिक तीस उत्कृष्ट संस्कृत ग्रन्थों का ग्रापने भाषानुवाद भी किया है। तुलसीकृत रामायण पर्व विहारी सतसई की टीकार्य भी पण्डितजी की प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त दयानन्दतिमिरभास्कर, जाति-निर्णय, ऋष्टाद्शपुराग्य, सीतावनवास नाटक, भक्तमाल ऋदि कर्र अच्छी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। इनकी विद्वता तथा लेकन शक्ति की ग्राज वड़ी प्रशंसा है।

(२३८०) माननीय मदनमोहन मालवीय।

इनका जन्म संवत् १९१९ में प्रयाग में हुआ था। आपने २२ वर्ष की अवस्था में बी० ए० पास किया धीर संवत् १९४४ से बाई वर्ष

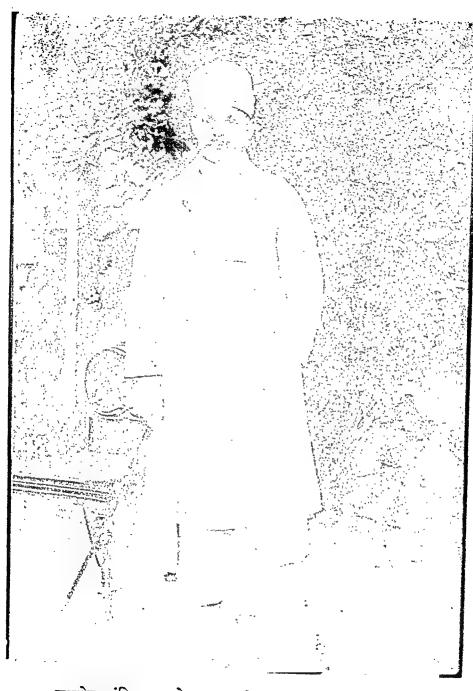

श्रानरेव्ल पंडित मदनमोहन मालत्रीय बी. ए. एल. एन. बी.।

हिन्दे। स्थान नामक हिन्दी दैनिक पत्र का सम्पादन किया। इस पत्र के लेख देखने से मालवीयजी की हिन्दी की याग्यता का परिचय मिलता है। संवत् १९४९ में ग्रापने एल० एल० बी० परीक्षा पास कर ली थ्रीर तभी से आप प्रयाग हाईकार्ट में वकालत करते हैं। ग्रापने वकालत में लाखें। रुपये पैदा किये ग्रीर फिर भी देशहित की ग्रीर प्रधानतया ध्यान रक्खा। श्राप छोटे तथा बड़े लाट की सभाग्रां के सभ्य हैं ग्रीर युक्तपान्तों के राजनैतिक विषय में नेता हैं। १९६६ में लाहै।र की कांग्रेस के ग्राप सभापति हुए थे। प्रयाग में हिन्दू वेर्डिङ्गहाउस केवल ग्रापके प्रयत्नों से वन गया। आपने सद्देव लेकिहितसाधन की अपना एकमात्र कत्त्व माना है ग्रीर वकालत से बहुत ग्रधिक ध्यान उस ग्रीर रक्खा है। ग्रब ब्राप वकालत छोड़ कर लेकिहित ही में लग जाने के विचार में हैं। ग्राप अँगरेज़ी के बहुत बड़े व्याख्यानदाताग्रों में हैं ग्रीर शुद्ध हिन्दी का धारा बाँध कर उत्तम व्याख्यान आपके बरावर कोई भी नहीं दे सकता। वस मान समय के वड़े वड़े व्याख्यानदाताओं के ज्याख्यानें। में हमें बहुधा मूर्खमाहिनी विद्याही देख पड़ी, पर माल-वीयजी के व्याख्यानें में पण्डित-मोहिनी विद्या पूर्णक्षेपण पाई जाती है। ग्रापका जन्म धन्य है भार ग्रापका जीवन वास्तव में सार्थक है। मालवीय जी ने कोई हिन्दी का ग्रन्थ नहीं रचा, पर ग्राप लेखक बहुत अच्छे हैं। आप प्रायः डेढ़ साल से हिन्दू-विश्वविद्या-लय बनाने के प्रयत में लगे हैं, जिसमें लाखें। हपयां का चादा छोगों से ले चुके हैं।

## (२३८१) माधवप्रसाद मिश्र।

ये भाभ्भर ज़िला रोहतक के निवासी थे। प्रायः तीन साल हुए क़रीब ४० वर्ष की अवस्था में स्वर्गवासी हुए। आप सुदर्शन मासिक पत्र के सम्पादक ग्रीर गद्य हिन्दी के बड़े ही प्रबल लेखक थे। आपने कुछ छंद भी कहे हैं। आपने दर्शन-शास्त्र पर दे। एक लेख लिखे थे ग्रीर स्फुट विषयों पर ग्रनेकानेक गम्भीर प्रबन्ध रचे। आप संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे ग्रीर प्रायः गम्भीर विषयें ही पर लेख लिखते थे। आपका रहना विशेषतया काशी में होता था। आपके अकालमृत्यु से हिन्दी को बड़ी हानि हुई।

## (२३८२) जुगुलिकशोर मिश्र, उपनाम वजराज कवि ।

आपका जन्म संवत् १९१८ में गँधोली, ज़िला सीतापूर में हुआ था। आपके पिता पंडित नन्दिकशोर मिश्र उपनाम लेखराज एक परमप्रसिद्ध हिन्दी के किन थे। बाल्यावस्था में नजराज जी ने फारसी तथा हिन्दी पढ़ कर अपने चचा बनवारीलाल जी से किवता सीसी। ये महाशय रचना तो नहीं करते थे, परन्तु दशांग किवता में बड़े ही निपुण थे। लेखराज जी साधारणतया पक बड़े जिमीदार थे। इनकी प्रथम स्त्री से हिजराज का जन्म हुआ और हितीय से वजराज और रिसक विहारी उपनाम साधू का। लेखराज जी रईसें की भाँति रहते थे और अपना प्रवन्थ कुछ भी नहीं देखते थे। इस कारण इनके ज्येष्ठ पुत्र हिजराज जी सब प्रवन्ध

करते थे। इनके बहुव्ययी होने के कारण सब आय उड़ जाती थी ग्रीर कुछ ऋग भी हो गया। वजराज जी ग्रच्छे प्रवन्धकर्ता हैं, सो ये बातें इनको बहुत अरुचिकारिणी हुईं। अतः अपने पिता से कह कर इन्होंने सम्पत्ति का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। इस बात से द्विजराज जी से इनसे मनामालिन्य हा गया, जा दिनोंदिन बढ़ते बढ़ते प्रचंड शत्रुता की हद तक पहुँच गया। कभी इनके हाथ में प्रबन्ध रहता था, कभी द्विजराज के। इस प्रकार प्रबन्ध ठीक कभी न हुआ और ऋण बना ही रहा। कुछ दिनों में इन्हें पेशाव रुकने का राग हा गया, जिससे ये मरखप्राय अवस्था का पहुँच गये। २८ वर्ष की अवस्था में डाक्टर के दास्त्राघात से इनके प्राण बचे, परन्तु रोग कुछ कुछ बना ही रहा। संवत् १९४९ में इनके पिता का स्वर्गवास हुआ। मृत्यु के पूर्व उन्होंने आधी रियासत द्विजराज जी को दे दी थै।र ग्राथी वजराज जी एवं साधू को । वजराज जी अपुत्र हैं ग्रीर साधू से इनसे विशेष मेळ था, इसी कारण लेखराज जी ने ऐसा बटवारा किया कि उनके देानेां पुत्रवान् लड़कों के सन्तान अन्त में आधा आधा पावें। अपने पिता के पीछे इन्होंने ता प्रबन्ध करके तीन ही वर्ष में सब पैत्रिक ऋण अपने भाग का चुका दिया, पर द्विजराज जी का ऋण बहुत बढ़ गया। अब भी साधू और वजराज जी एक ही में रहते हैं धीर ये साधू के तीनों पुत्रों का ग्रपने ही पुत्र समभते हैं।

वजराजजी द्शांग किवता में बड़े ही निपुण हैं । हमने ग्राज तक ऐसा हिन्दी-किवता-रीति-निपुण मनुष्य नहीं देखा। सब किवता के जाननेवालों में रीति-नेपुण्य में हम इन्हों की सिरे

मानते हैं। बड़े बड़े कविगण इनके शिष्य हैं। हममें से शुक्रदेयः विहारी मिश्र ने भी इन्हों से कविता रीति पढ़ी। परसाल ये पेसे ग्रस्वस्थ है। गये थे कि इनके। जीवन की ग्राशा नहीं रही थी। उस समय इन्होंने साधू ग्रीर शुकदेवविहारी से यही कहा था कि "मरने का मुझे कुछ भी पश्चात्ताप नहीं है, परन्तु केवल इतना खेद है कि मेरे पास जा कविता-रत है वह तुममें से किसी ने न ले लिया ग्रीर वह ग्रब मेरे ही साथ जाता है"। ईश्वर ने इन्हें फिर नीरोग कर दिया ग्रीर ग्रब फिर ये पूर्ववत् ग्रच्छे हैं, केवल रोग का थोड़ा सा खटका, जो इनका चिरसाथी रहा है, ग्रव भी वर्त्तमान है। इनके पास हस्तिलिखित हिन्दी के उत्तम ग्रन्थें का अच्छा संग्रह है । ग्रन्थावलाकिन का इन्हें अच्छा शाक है, पर ये रचना बहुत नहीं करते। फिर भी समस्यापूर्ति ग्रादि पर सैकड़ों छन्द ग्रापने बनाये हैं। समस्यापृति के पत्रों की प्रथा ग्रापही के अनुरोध से निकली थी। आप साहित्य-पारिजात नामक एक दशांग कविता का प्रन्थ बना रहे हैं, जो ग्रभी पूर्ण नहीं हुग्रा है। ग्राजकल देवकृत शब्द-रसायन पर ग्राप काव्यात्मक-टिप्पणी लिख रहे हैं। ग्रापकी कविता वड़ी ही सरस होती है ग्रीर उस में ऊँवे कँचे भाव वहुत रहते हैं। हम इनकी गणना ते।प की श्रेणी में करते हैं। समुहातहि मैली प्रभा को धरें नित नूतन ग्रानि के फारघो करें। सरसी ढिग जात मुँदेई लखात न या डर सें। हम जारखी करें।

ब्रजराज हितै नभ ग्रोर चितै नहिँ तू भरमे यें निहारयों करें। तक ग्रारसी कंज ससी सकुचैं इनसों कब हैं। मुख मारतों करें।।(॥ सारी सिर बैं जनी मैं कंचन बुटी की ग्रोप

सुकुत किनारी चहुँग्रीरन गसत हैं।

जरबीठी जरित जरी की जाफरानी पाग

कोर मैं जमुर्रदी जवाहिर छसत हैं॥

रतन सिँहासन पै दीन्हें गछ बाहीं

मुख-चन्द मुसुकाय भवताप के। नसत हैं।

या विधि ग्रनन्द-भरे राधावज चन्द

सदा दम्पति चरण मेरे हिय मैं बसत हैं॥२॥

(२३८३) गोपालरामजी गहमर ज़िला गाजीपूर-

#### निवासी।

ग्रापका जन्म १९१३ में हुग्रा था। ग्राप हिन्दी-गद्य के प्रसिद्ध है खक हैं। कई वर्षों से ग्राप जासूस पत्र के सम्पादक हैं। ग्रव्छे उपन्यास भी ग्रापने कई लिखे हैं। चतुरचंचला, माधवीकंकण, मानमती, सामद्रा, नयेबाव, में ग्रार मेरा दादा तथा ग्रनेक जासूसी उपन्यास ग्रापके बनाये हुए भाषा-संसार की चमत्कृत कर रहे हैं। प्रापका कविताकाल संवत् १९४५ से समभना चाहिए। ग्रापकी बनाई हुई प्रायः १०० पुस्तकें हैं।

#### (२३८४) ज्वालाप्रसाद वाजपेयी।

इनका उपनाम मखजातक था । ये तार गाँव ज़िला उन्नाव के नेवासी थे । ग्रापका रचनाकाल संवत् १९४५ के लगभग समफ गड़ता है । ग्राप साधारण श्रेणी के कवि थे ।

## (२३८५) अमृतलाल चक्रवर्ती।

ये नावरा ज़िला चौबीस-परगना के निवासी संवत् १९२० में उत्पन्न हुए थे। ग्राप एक प्रसिद्ध प्राचीन लेखक हैं ग्रीर समय समय पर हिन्दी वङ्गवासी, वेङ्कटेश्वर एवं हिन्दोश्यान का सम्पादन कर चुके हैं। ग्रापकी रची हुई पुस्तकों के नाम ये हैं:—गीता की हिन्दी टीका, सिखयुद्ध, महाभारत, सामुद्रिक, गीत-गीविन्द गद्यानुवाद, देश की बात, विलायत की चिट्ठी, भरतपुर का युद्ध, सती सुखदेई, हिन्दू विधवा ग्रीर चन्दा। ग्राप धन्य हैं कि बङ्गाली होकर भी हिन्दी पर इतना ग्रनुराग रखते हैं।

## (२३८६) श्रीधर पाठक ।

ये महाशय पन्नी गली आगरा के रहने वाले और नहर-विभाग में जच्च पदाधिकारी हैं। इनका जन्म १९१६ में हुआ था। ये बहुत दिनों से किवता करते हैं और ऊजड़ आम, इवेंजिलाइन, आन्त-पिथक तथा पकान्तवासी योगी नामक चार अन्थ अंगरेज़ी किवता के पद्मानुवाद खड़ी वेाली में बना चुके हैं और अपनी स्फुट किवता का संग्रह-स्वरूप मने।विनोद नामक एक अन्थ प्रकाशित कर चुके हैं। इसमें कुछ संस्कृत किवता के अच्छी अजभापा में भी मने।हर अनुवाद हैं। पाठक जी ने खड़ी वोली तथा अजभापा दोनों की किवता परम विशद की है और इनका अम सर्वताभावेन प्रश्नीय है। गद्म के भी लेख इनके अच्छे होते हैं। इन्होंने अपनी रचना में पदमें जी की प्रधानता रक्खी है और कुछ चित्र-काल्यभी किया है। आपने प्राचीन श्रहारास विश्व की प्रधानता रक्खी है और कुछ चित्र-काल्यभी किया है। आपने प्राचीन श्रहारास वर्षीन की प्रधानता रक्खी है और कुछ चित्र-काल्यभी किया है।

कामकाजी बातों का वर्णन अधिक किया है। उद्योग, परिश्रम, वाणिज्य ग्रादि की प्रशंसा इनकी रचना में बहुत है। सामाजिक सुधारों पर भी इनका ध्यान है। इनकी रचना में ग्रजुवादों की संस्था स्वतन्त्र-रचना से बहुत ग्रधिक है, पर इनके ग्रजुवाद स्वतन्त्र-रचनाग्रों का सा स्वाद देते हैं। उदाहरण:—

ए धनं स्यामता तो मैं घनी तन विज्जु छटा की पितम्बर राजै दादुर-मार-पपीहा-मई ग्रलवेली मनाहर बाँसुरी बाजै॥ सौ पिधि सों नवला ग्रबला उर ग्रास बिलास हुलास उपाजै। जे। कछु स्याम किये। ब्रज मंडल से। सब तू भुव-मंडल साजै ॥१॥ उस कारीगर ने कैसा यह सुन्दर चित्र बनाया है। कहीं पै जलमे कहीं रेतमे कहीं धूप कहिँ छाया है॥ नब जेावन के सुधा सिलल में क्या विष बिन्दु मिलाया है। **अपनी साैक्य बाटिका में क्या कंकट वृक्ष लगाय।** है ॥२॥ प्रानिपयारे की **गुन** गाथा साधु कहाँ तक मैं गाऊँ । गाते गाते नहीं चुकै वह चाहै में ही चुक जाऊँ ॥३॥ चंचल जे। सफरी फरकैं मनु मंजु लसी कटि किंकिनि डेारी। सेत विहंगनि की सुठि पंगति राजति सुन्दर हार छौं गेारी ॥ तीर के वृच्छ विसाल नितम्ब सु मन्द प्रवाह भई गति थारी। राजति या ऋतु मैं सरिता गजगामिनि कामिनि सी रसवारी ॥४॥

(२३८७) गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा रायवहादुर ।

इन पंडितजी का जन्म संवत् १९२० में सिराही राज्यान्तर्गत रोहिड़ा श्राम में हुआ था। आप सहस्रं श्रीदीच्य ब्राह्मण हैं। आपने

संस्कृत तथा भाषा की अच्छी योग्यता प्राप्त की है ग्रीर ग्राप अँगरेज़ी भी जानते हैं। पुरातत्व-ग्रनुसन्धान में ग्रापकी वड़ी हव है; इस विषय में ग्राप परम प्रवीग हैं। ये ग्रजमेर ग्रजायवं घर के अध्यक्ष हैं। आपने प्राचीन लिपिमाला, कर्नल टाड का जीवन-चरित्र, सिरे।ही का इतिहास, टाड राजस्थान के अनुवाह पर टिप्पिखराँ ग्रीर सीलंकियों का इतिहास नामक प्रन्थ रवे हैं। प्राचीन लिपिमाला के पढ़ने से प्राचीन लिपियां के जानने में योग्यता प्राप्त हे। सकती है। पंडित जी पेतिहासिक प्रथमाला नामक एक पुस्तकावली प्रकाशित कर रहे हैं जिसमें इतिहास-प्रन्थ छपेंगे। त्राप एक सुलेखक ग्रीर परम सते।गुणी प्रकृति र्वे मनुष्य हैं ग्रीर ग्रापके प्रयत्नों से भाषा में इतिहासविभाग वें पूर्ण होने की ब्राशा है। हाल में सरकार ने ब्राएकी रायबहादुर की उपि दी है।

## (२३८८) विनायकराव (पंडित)।

त्रापका जनम १९१२ में हुन्ना था। ज्ञाप १७० मासिक पर होशंगाबाद के हेड मास्टर थे। जन्त में २२० के वेतन से ज्ञापने पेंशन पाई। ज्ञापने हिन्दी की प्रायः २० पुस्तके रचीं, जो विशेषतया शिक्षाविभाग की हैं। ज्ञाज कल ज्ञाप रामायण की टीका कर रहे हैं। ज्ञाप काव्यरचना भी ज्ञच्छी करते हैं।

(२३८६) विशाल कवि (भैरवप्रसाद वाजपेयी )।

इनका जन्म संवत् १९२६ में लखनऊ शहर, मेाहला खेतगली में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित कालिकाप्रसाद था

श्रीर श्राप की माता उमाचरण शुक्क की बहन थीं। ग्राप उपमन्यु-गात्री चूड़ापति वाले आँक के वाजपेयी थे। आप का विवाह हमारी दूसरी वहन के साथ संवत् १९३८ में हुआ था ग्रीर उसी समय से आप हमारे यहाँ विशेष आने जाने लगे तथा कुछ वर्षी के पीछे हमारे ही यहाँ रहने भी छगे। इन कारणों से इनसे हम छोगेां का विशेष प्रेम हो गया था। ग्रापने अँगरेज़ी-मिडिल पास किया, पर उसकी प्रसन्नता में यंट्रैंस में ग्रच्छा परिश्रम न किया, जिसका परि-णाम यह हुआ कि इस परीक्षा में आप उत्तीर्थ न हा सके। हमारे पिता जी कवि थे, तथा गँधैालीनिवासी लेखराज जी ग्रीर उनके पुत्र लालविहारी ग्रीर जुगुलिकशोर भी कविता करते थे। ये लेग हमारी विरादरी में हैं श्रीर इनके यहाँ जाना श्राना सदैव रहता था। शिवदयालु पाँण्डेय उपनाम भेष कवि भी हमारे सम्वन्धी थेः भ्रीर हमारे यहाँ आया जाया करते थे। इन कारणें से हमारे यहाँ कविता की सदैव चर्चा रहती थी। सो विशाल जी के भी वाल्या-वस्था से ही काव्य-रचना का शाक हा गया। पहले तुलसीकृत रामायण पवं काशिराज का भाषा-भारत इन्होंने पढ़ा चार पीछे हमारे पिता जी से केशवदास की रामचिन्द्रका पढी। इसी के पीछे ग्राप काव्यरचना करने छगे। छाछविहारी जी ने इनका कविता का नाम विशाल रख दिया ग्रीर तभी से ये इसी नाम से रचना करने लगे। यंट्रैंस फ़ेल हो जाने के पीछे इनके माता पिता का देहान्त हो गया । इनके भाई वहन ग्रादि कोई निकट का सम्बन्धी न था। इधर जीविकानिर्वाह की कोई चिन्ता न थी। सो इनका मन काम काज से छुटकर कविता ही में लग गया। अब

संस्कृत तथा भाषा की अच्छी येग्यता प्राप्त की है ग्रीर ग्राप अँगरेज़ी भी जानते हैं। पुरातत्व-अनुसन्धान में आपकी बड़ी हव है, इस विषय में आप परम प्रवीग हैं। ये अजमेर अजायव घर के अध्यक्ष हैं। ग्रापने प्राचीन लिपिमाला, कर्नल टाड का जीवन-चरित्र, सिरे।ही का इतिहास, टाड राजस्थान के अनुवार पर टिप्पणियाँ ग्रीर सीलंकियों का इतिहास नामक प्रन्थ पे हैं। प्राचीन लिपियाला के पढ़ने से प्राचीन लिपियां के जनने में योग्यता प्राप्त हे। सकती है। पंडित जी पेतिहासिक प्रथमाला नामक एक पुस्तकावली प्रकाशित कर रहे हैं जिसमें इतिहास-प्रन्थ छपेंगे। ब्राप एक सुलेखक ब्रार परम सतागुणी प्रकृति के मनुष्य हैं ग्रीर ग्रापके प्रयत्नों से भाषा में इतिहास विभाग हैं पूर्ण होने की ग्राशा है। हाल में सरकार ने ग्रापको रायबहादुर की उपाधि दी है।

## (२३८८) विनायकराव (पंडित)।

आपका जन्म १९१२ में हुआ था। आप १०० मासिक पर होशंगाबाद के हेड मास्टर थे। अन्त में २२० के वेतन से आपने पेंशन पाई। आपने हिन्दी की प्रायः २० पुस्तकें रचीं, जी विशेषतया शिक्षाविभाग की हैं। आज कल आप रामायण की टीका कर रहे हैं। आप काव्यरचना भी अच्छी करते हैं

(२३८६) विशाल कवि (भैरवप्रसाद वाजपेयी )।

इनका जन्म संवत् १९२६ में लखनऊ शहर, मेाहला खेतगली में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित कालिकाप्रसाद था

ग्रीर ग्राप की माता उमाचरण शुक्क की बहन थीं। ग्राप उपमन्यु-गात्री चूड़ापति वाले आँक के वाजपेयी थे। आप का विवाह हमारी दूसरी बहन के साथ संवत् १९३८ में हुआ था ग्रीर उसी समय से ब्राप हमारे यहाँ विशेष बाने जाने छगे तथा कुछ वर्षी के पीछे हमारे ही यहाँ रहने भी छगे। इन कारणों से इनसे हम छोगें। का विशेष प्रेम हे। गया था। ग्रापने अँगरेज़ी-मिडिल पास किया, पर उसकी प्रसन्नता में यंट्रैंस में ग्रच्छा परिश्रम न किया, जिसका परि-णाम यह हुआ कि इस परीक्षा में आप उत्तीर्थ न हा सके। हमारे पिता जी कवि थे, तथा गँधै। लीनवासी लेखराज जी ग्रीर उनके पुत्र छालविहारी ग्रै।र जुगुलिकशोर भी कविता करते थे। ये लेगा हमारी विरादरी में हैं श्रीर इनके यहाँ जाना श्राना सदैव रहता था। शिवदयालु पाँण्डेय उपनाम भेष कवि भी हमारे सम्बन्धी थे ग्रीर हमारे यहाँ ग्राया जाया करते थे। इन कारणां से हमारे यहाँ कविता की सदैव चर्चा रहती थी। सो विशाल जी को भी वाल्या-वस्था से ही काव्य-रचना का शोक हो गया। पहले तुलसीकृत रामायण पवं काशिराज का भाषा-भारत इन्होंने पढ़ा चौर पीछे हमारे पिता जी से केशवदास की रामचिन्द्रका पढ़ी। इसी के पीछे ग्राप काव्यरचना करने लगे। लालविहारी जी ने इनका कविता का नाम विशाल रख दिया ग्रीर तभी से ये इसी नाम से रचना करने लगे। यंट्रेंस फ़ेल हो जाने के पीछे इनके माता पिता का देहान्त है। गया । इनके भाई वहन ग्रादि कोई निकट को सम्बन्धी न था। इधर जीविकानिर्वाह की कोई चिन्ता न थी। सो इनका मन काम काज से छुटकर कविता ही में छग गया। अव

त्रन्थ था, तथापि उसकी प्रशंसा में ग्रापने एक छोटा मोटा प्रायः १५० छन्दों का ग्रंथ ही रच डाला। हेाली से सम्बन्ध रखने वाले अदलील विषयेां पर भी आप ने बहुत रचना की है। हेालिकाभरण नामक एक अलङ्कार-प्रन्थ ग्रापने ऐसा रचा, जिसके प्रत्येक देहि में ग्रलङ्कार ग्रइलील वर्णन में निकाला। उसमें सब ग्रलङ्कार ग्रा गये हैं। इसी प्रकार नायिका-भेद के भी बहुत से छन्द इसी वि<sup>प्य</sup> में रचे गये। ये छन्द सवैया एवं घनाक्षरी हैं ग्रीर बहुत उत्तम की हैं, परन्तु कहीं पढ़ने याग्य नहीं हैं। आप ने देाहा चैापाइयां में एक श्रवरेणपाख्यान बनाया था, परन्तु वह गुम हेा गया । पाप-विमाचन नामक ८४ सवैया कवित्तों का आपने एक शंकरस्तुति का प्रत्य रचा था, जे। अच्छा है। अपने मित्रों एवं रईसों की प्रशंसा के ग्राप ने बहुत से उत्कृष्ट छन्द बनाये ग्रीर भँड़ीग्रा छन्दों की भी ग्रजी बहुतायत रक्खी। श्रृङ्गार रस एवं ग्रन्य विषयों के भी स्फुट छन्द ग्रापने सैकड़ों रचे। ग्रापके ग्रइलील, भँड़ौग्रा ग्रीर प्रशंसा के छन्द बहुत अच्छे बनते थे। हम आप की तीष की श्रेणी में समभते हैं।

अँगरेजी पढ़ी जब सो तब सो हमरी तुमपै बिसवास नहीं।
तुम है। कि नहीं यहै सीचे। करैं परमान मिले परकास नहीं।
विज्ञ जाने न होत सनेह बिसाल सनेह बिना ग्रिभलास नहीं।
यहि कारन ते हमके। सिवजी तरिवे की रही कल ग्रास नहीं।
जीव बधे न हरे परसम्पति लेगन सो सित वैन कहे नित।
काल पै दान यथागित दे पर-तीय कथान में मीन रहे नित।

तृष्णिहि त्यांगै बड़ेन नवै सब छोगन पै कहना को गहै नित। शास्त्र समान गनै सिगरे सुखदा यह गैल बिसाल अहै नित॥ २॥ जे। पर-तीय रम्ये। न कवैं। तै। कहा दुख झेलत गंग के भारन 🖡 जा भवसूल नसावत है। तै। करचो केहि हैत त्रिसूल है धारन ॥ देत ज़ु माल बिसाल सदा तै। लपेटे रहै। कत व्याल हजारन । कामहि जारचो जु हे सिव तै। गिरिजा ग्ररधंग धरचो केहि कारन॥३॥ ग्रावत हैं परभात इतै चिल जात हैं रात उतै निज गे।हैं। मे।ढिग जे। पै रहें कबहूँ तबहूँ उतही की लिये रहें टोहें।। सीहें बिसाल करें इत लाखन पे ग्रिमलापि उते मन माहें। है।ति अरी हित हानि खरी तऊ लालची ले।चन लाल की जाहैं॥४॥ क्षौलिया कुकन लागी विसाल पलास की ग्राँच सें। देह दहैं लगी। वैारन लागे रसाल सवै कल कंजन को ग्रलि भीर चहै लगी ॥ जीव को लेन लगे पपिहा तिय मान की बात क्यों मासें कहै लगी। ब्राजु इकन्त मिलै किन कन्त सों बीर बसंत बयारि वहै लगी ॥५॥ जलदान की वृष्टि भई चहुँघा महिमंडल की दुख दूरि गया। खल ग्रास जवास नसी छिन मैं वक ध्यानिन बास ग्रकास लया ॥ हुज दाहुर वेद ररें सुख सों मन साल विहाय विसाल भया। पिक मागध गान करें जस के। ऋतु पावस के नृप नीति मया ॥६॥

### (२३६०) रामराव चिंचोलकर ।

इनका संवत् १९६० के लगभग प्रायः ४० वर्ष की अवस्था में देहान्त होगया। आपकी प्रकृति बड़ी ही सौजन्यपूर्ण ग्रीर सरल थी। आप पंडित माधवराव सप्रे के साथ छत्तीसगढ़- मित्र का सम्पादन करते थे। एक बार हमने मज़ाक़ में कहा कि इस पत्र की 'नाऊगढ़िमत्र' भी कह सकते हैं, क्योंकि 'नाऊ' की छत्तीसा कहते हैं। इस पर आपने केवल इतना ही कहा कि ''ऐसा!' श्रीर ज़रा भी बुरा न माना। आप छत्तीसगढ़-निवासी महाराष्ट्र ब्राह्मण थे।

नाम—(२३६१) शिवसम्पति सुजान भूमिहार, उदियावँ ज़िला आजमगढ ।

ग्रन्थ—(१) शतक, (२) शिक्षावली, (३) शिवसम्पतिसर्वस्व, (४) नीतिशतक, (५) शिवसम्पतिसंवाद, (६) नीतिचिद्धिका, (७) ग्रायधर्मचिन्द्रका, (८) वसंतचिन्द्रका, (९) चौताल-चिन्द्रका, (१०) सभामे।हिनी, (११) यौवनचिन्द्रका, (१२) जौनपुर-जलप्रवाह-विलाप, (१३) मनमाहिनी, (१४) पचरा-प्रकाश, (१५) भारतविलाप, (१६) प्रेमप्रकाश, (१७) व्रज-चंद्बिलास, (१८) प्रयागप्रपंच, (१९) सावन-बिरह्विलाप, (२०) राधिका-उराहना, (२१) ऋतुविनाद, (२२) कजली-चंद्रिका, (२३) स्वर्णकुँ वरि विनय, (२४) शिवसम्पतिविज्ञ<sup>य,</sup> (२५) शत्रुसंहार, (२६) शिवसम्पति साठा, (२७) प्राणियारी, (२८) कलिकालकौतुक, (२९) उपाध्यायी-उपद्रव, (३०) <sup>चित-</sup> चुरावनी, (३१) स्वारथी संसार, (३२) नये वावू, (३३) पुरानी लकीर के फ़र्क़ीर, (३४) शतमूख प्रकाशिका, (३५) भूमिहारभूषण, (३६) कलियुगोपकार-ब्रह्महत्या।

जन्मकाल-१९२०। वर्तमान ।

कविताकाल-१९४५।

## (२३६२) लाजपतराय (लाला)।

इनका जन्म संवत् १९२२ में ज़िला लुधियाना के जगरन नाम नगर में एक अप्रवाल वैश्य घराने में हुआ था। आपने वकालत में अच्छी ख्याति पाई और आर्थ्यसमाज पवं देशहित-साधन के कार्यों के कारण आपको बहुतैरेभारतवासी ऋषिवत् पूज्य समभते हैं। लाला साहब ने दयानन्द-कालेज की अच्छी सहायता दी और अकाल-पीड़ितों के लिये श्लाध्य श्रम किया। पक बार राजद्रोह के सन्देह में आप प्रायः छः मास तक बर्मा में क़ैद कर दिये गये थे। हिन्दी-गद्य-लेखन की ग्रोर भी आपका ध्यान रहता है। आपने अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं।

इस समय के अन्य काविगरा।

समय सं० १६३६।

नाम—(२३६३) दयानिधि ब्राह्मण, पटना ।

चिवरण—कविता बहुत राचक ग्रीर उत्तम है। इनकी गणना ते।प की श्रेणी में है।

नाम—(२३६४) साधाराम कायख, मो० पनगरा, ज़ि० बाँदा।

प्रन्थ—(१) रामविनयशतक, (२) चित्रकुटमाहातय।

समय सं० १६३७।

नाम—(२३६५) कालीचरण (सेवक)कायस, नरवल, कानपूर। विवरण—कायसकान्फ़र्रेसगज़ट के संपादक थे।

```
नाम—(२३६६) जगन्नाथसहाय कायस्य बड़ा बाज़ार,हज़ारी
वारा।
```

थन्थ—(१) ग्रानन्दसागर, (२) प्रेमरसामृत, (३) भक्तरसनामृत, (४) भजनावली, (५) कृष्णबाललीला, (६) मनोरञ्जन, (७) चौदह रहा, (८) गोपालसहस्रनाम।

नाम-(२३६७) ठकुरेश जी।

श्रन्थ—स्फुट छंद लगभग १०००। जन्मकाल—१९१२।

नाम-(२३६८) ठाकुरदास।

थ्रनथ—(१) भक्तकवितावली (१९५०), (२) रुक्मिणीमंगल, (३) कृष्णचंद्रिका (१९३७), (४) श्रीजानकीस्वयंवर (१९४८), (५) गोवद्ध नलीला मेला सदन (१९४०)।

नाम-(२३६६) देवीसिंह राजा चन्देरी।

थ्रन्थ—(१) वृत्तिंहलीला, (२) ग्रायुर्वेदविलास, (३) रहसलीला, (४) देवीसिंहविलास, (५) ग्रबुदविलास, (६) वारह-

मासी।

विवरण-मधुसूदनदास श्रेणी में।

नाम-(२४००) द्वारिकाप्रसाद ब्राह्मण, बस्ती।

**ग्रन्थ—चैातालबाटिका**।

नाम-(२४०१) नारायणदास, वृन्दावन।

जनमकाल-१९१२। वर्त्तमान।

नाम—(२४०२) मथुराप्रसाद ब्राह्मण, सुकुलपुर। थ्रत्थ—(१) गोपालदातक, (२) मथुराभूषण, (३) हनुमतविरदा-बली, (४) फागविहार।

जन्मकाल-१९११। वर्तमान ।

नाम—(२४०३) रनुनाथप्रसाद कायस्य, काशी।

थ्रन्थ--राधानखिशस्त्र (पृ० ५६)।

नाम—(२४०४) रामचरित्र तैवारी, ग्राज्मगढ़।

श्रन्थ-जंगल में मंगल।

नाम—(२४०५) सन्नूलाल गुप्त, बुलन्द्शहर।

श्रन्थ—(१) स्त्रीसुवोधिनी, (२) बालावोधिनी, (३) सुरिभसन्ताप। जन्मकाल-१९१२।

नाम-(२४०६) सीताराम ब्राह्मण, शंकरगंज, राज्य रीवाँ। जन्मकाल—१९१२ । वर्रामान ।

नाम—(२४०७) हरदेवबङ्श (हरदेव) कायस्य।

थ्रन्थ—(१) पिंगलभास्कर, (२) ऊपाचरित्र, (३) जानकीविजय,

(४) लवकुशी।

जन्मकाल-१९१२। वर्त्तमान।

समय सं॰ १६३८ के पूर्व।

नाम—(२४०८) किनाराम, वावा रामनगर, वनारस।

श्रन्थ--रामरसाल।

नाम-(२४०६) बोघीदास।

**ग्रन्थ—दाधीदासकृत**झूलना ।

समय सं॰ १६३८।

नाम—(२४१०) गिरिजादत्त शुक्क, महेशदत्त के पुत्र, धनौली,

ज़िला बारहबंकी।

प्रनथ—(१) श्रीकृष्णकथाकर, (२) संस्कृतव्याकरणाभरण।

जन्मकाल—१९१३।

विवरण-ये ग्राज कल तहसीलदारी की पेंशन पाते हैं।

नाम—(२८११) गुलाबराम राव।

प्रनथ-नीतिमंजरीं।

ष्टक।

नाम—(२४१२) दरियात्र दौवा।

नाम—(२८१३) दुर्गाप्रसाद कायस्य, चरस्रारी, बुँदेलसंड।

ग्रन्थ—(१) भानुपुरास, (२) गांबर्धनलीला, (३) भक्तिश्र गारिशरी

मिर्सा, (४) ध्यानस्तुति, (५) मिलापलीला, (६) राधासुन्धा

जन्मकाल—१९१३। वर्त्तमान।

नाम—(२४१४) पञ्चदेव पाण्डेय, रेवती, बलिया।

ग्रन्थ-पञ्चदेव रामायण ग्रन्थ ।

विवरण-ग्राप ग्रध्यापक हैं भार पाठ्य पुस्तकें भी ग्रापने वनाई

हैं।

नाम—(२४१५) भोलानाथ लाल ब्राह्मण गास्वामी, मुक़ाम

श्रीवृन्दावन, हाल वारी राज्य रीवाँ।

ग्रन्थ—(१) प्रेमरत्नाकर, (२) राधावरविहार, (३) चंद्रधरचरित-चिन्तामणि, (४) गंगापञ्चक, (५) गेापीपचीसी, (६)

कृष्णाष्ट्रक, (७) हरिहराष्ट्रक, (८) प्रातःस्मर्णीय (ग्रादि कई ग्रप्टक रचे हैं), (९) कृष्णपचासा।

जन्मकाल---१९१३। वर्त्तमान।

नाम—(२४१६) राघवदास साधु।

ग्रन्थ-गुरुमहिमा।

#### समय संवत १६३६।

नाम—(२४१७) देवराज खत्री, जालन्धर।

थ्रन्थ—(१) ग्रक्षरदीपिका, (२) शब्दावली,(३) बालविनय, (४)बालो-द्यान संगीत, (५) सावित्रीनाटक, (६) कथाविधि, (७) पाठा-वली, (८) सुवेश्वकन्या, (९) पत्रकेशमुदी, (१०) गणितभूषण,

(११) गृहप्रबन्ध ।

नाम-(२४१८) परमेश्वरीदास कायस, बाँदा।

प्रनथ-दस्तूरसःगर।

विवरण-यह र्हालावती का छन्दोबद्ध ग्रनुवाद है।

नाम—(२४१६) विंध्येश्वरी तिवारी, सहगीरा, ज़िलागीरखपूर।

प्रन्थ-मिथिलंशकुमारी नाटक।

जन्मकाल—१९६४ । वत्तं मान ।

नाम—(२४२०) श्री वीरवल, श्री वृन्दावनवासी।

थ्रन्थ—(१) वृन्दावनशतक, (२) राधाशतक । जन्मकाल—१९१४। वत्तं मान।

नाम—(२४२१) बैजनाथप्रसाद, इखलासपुर।

जन्मकाल—१९२४ (वत्त मान) ।

नाम—(२४२२) मन्नूलाल कायस्थ, बुलंदशहर। **प्रत्थ**—स्त्रीसुदोधिनी ।

नाम—(२४२३) मेलाराम वैश्य, भिवानी, जि.ला हिसार। ग्रन्थ-गन्दे सीठनें की अपील, गृहस्थिवचारसुधारक काव्य।

नाम—(२४२४) रामगयाप्रसाद (दीन), अयोध्या। ग्रन्थ—(१) रामलीला नाटक, (२) प्रहलादचरित्र नाटक, (३)

प्रेमप्रवाह , (४) पावसप्रवाह ।

जन्मकाल—१९१४। विवरण—ग्राप टाँड़ा, जिला फै.ज़ाबाद के रहने वाले <sup>ग्रन्हे</sup> भक्त हैं।

नाम—(२४२५) रामधारीसहाय कायस्थ, डीही, जिला

ग्रन्थ—(१) गुरुमक्तिपचीसी, (२) गोरक्षाप्रहसन, (३) महिमा चालीसी, (४) शिवमाला, (५) कुमारसम्भव ग्रनुवाद । जन्मकाल—१९१४। वर्तमान ।

विवरण—ये मधुवनी में वकालत करते हैं। नाम (२४२६) साधासिंह महाराज। ग्रन्थ-काव्यसंग्रह।

समय संवत १६४० के पूर्व।

नाम-(२४२७) छतर।

विवरण-श्रंगार संग्रह में काव्य है। नाम—(२४२८) जगतनारायण शर्मा, काशी।

श्रन्थ—(१) ईसाईमतपरीक्षा, (२) गेरिक्षा, (३) द्यानिस्यों की

अपार महिमा, (४) यवनेां की दुर्दशा। जन्मकाल—१९१५। वत्तीमान।

नाम—(२४२६) तुलाराम।

विवरण-ऋंगारसंग्रह में काव्य है।

नाम-(२४३०) देवन।

विवरण—ऋंगारसंग्रह में काव्य है।

नाम-(२४३१) धनेश।

विवरण-ऋंगारसंग्रह में काव्य है।

नाम—(२४३२) भीम।

विवरण-श्रृंगारसंग्रह में काव्य है। भक्त-कवि थे।

नाम-(२४३३) मिथिलेश।

विवरण—ऋंगारसंग्रह में काव्य है।

3345 मिश्रबन्धुविनाद्। सं०११४० नाम—(२४३४) रतिनाथ। विवरण-श्रंगारसंग्रह में काव्य है। नाम—(२४३५) समाधान। विवरण—ऋंगारसंग्रह में काव्य है। समय संवत १६४०। नाम—(२४३६) अम्बर, भाट चौजीतपूर, बुँदेलखंड। नाम—(२४३७) ग्रंबिकाप्रसाद, ज़िला शाहाबाद (बिहार)। नाम—(२४३८) कन्हैयालाल (कान्ह) कायस्थ, सोठियावाँ, ज़िला हरदोई।

थ्रन्थ—चन्द्रभालशतक । जन्मकाळ—१९१५। वत्त मान।

नाम—(२४३६) कान्ह कायस्थ, राजनगर, बुँदैलखंड। ग्रन्थ------------।

विवरण—साधारण श्रेणी । नाम—(२४४०) कुंजलाल, मऊ रानीपूर, भाँसी। जन्मकाल-१९१८।

विवरण—ताप श्रेणी।

जन्मकाल-१९१४।

नाम-(२४४१) गिरधारी भाट, मऊ रानीपुर, भांसी।

नाम—(२४४२) गुरदयाल कायस्य, पदारथपूर, बाँदा।

जन्मकाल—१९१४।

विवरण—मैहर में वकील हैं।

नाम—(२४४३) गंगादयाल दुवे, निसगर, ज़िला रायवरेली ।

विवरण—संस्कृत के ग्रच्छे विद्वान् थे । साधारण श्रेणी ।

नाम—(२४४४) गंगादास नैमिषारएय, कायस्य।

ग्रन्थ--विनयपत्रिका।

विवरण—हीन श्रेणी के कवि थे।

नाम — (२४४५) गंगाप्रसाद (गंग), सपाली, ज़िला सीतापुर।

ग्रन्थ—दूतीविलास।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम-(२४४६) चन्द्र भा।

प्रनथ-रामायण।

विवरण—महाराजा दरभंगा के यहाँ थे।

नाम—(२४४७) जगन्नाथ अवस्थी, सुमेरपुर, ज़िला उन्नाव।

विवरण—ये संस्कृत के बड़े विद्वान् हैं ग्रीर कई ग्रंथ भी बना चुके

हैं। भाषा में इनके स्फुट छंद मिलते हैं। येराजा ग्रयोध्या भीर ग्रहवर के यहाँ रहे। इनकी गणना ताप किव की

श्रेणी में की जाती है।

नाम—(२ ८ ८ ८) जगन्नाथप्रसाद कायस, छतरपूर।

विवरण—ये महाराय दरबार छतरपूर में हेड अकैंटिंट हैं ग्रीर भाषा के बड़े प्रेमी हैं। ग्रापके यहाँ पुस्तकों का श्रब्धा संग्रह है। ग्राप भाषा के उत्तम छेखक हैं।

नाम—(२४४६) जबरेस वंदीजन, वुँदेलखंड।

विवरण—ये महाराज रीवांनरेश के यहां थे।

नाम—(२४५०) जवाहिर, श्रीनगर, बुँदेलखंड।

जन्मकाल—१९१५।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२४५१) जान ईसाई, अँगरेज़।

य्रन्थ—मुक्तिमुक्तावली छंदीबद्ध ।

विवरण—ईसाई भजन पवं ईसाचरित्र इसमें वर्धित है।

नाम-(२४५२) ठाकुरप्रसाद (पूरन) कायस्य, विजावर। वर्त्तर

मान।

प्रनथ-द्शम स्कन्ध भागवत का पद्यानुवाद।

नाम—(२४५३) ठाकुरप्रसाद त्रिवेदी, ग्रलीगंज, खीरी।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम-(२४५४) दुःखभंजन।

श्रन्थ-चंद्रशेखर काव्य।

विवरण—राजा चंद्रशेखरजी त्रिपाठी तग्रन्छुक्रदार सिसेंडी की ग्राज्ञानुसार बनाया। उसमें कुछ खंडित होगया था, जिसकी पूर्ति रघुवीर कवि ने की।

नाम—(२४५५) देवसिंह, मु॰ वराज, राज्य रीवाँ।

जन्मकाल-१९१७। वर्तमान।

नाम—(२४५६) देवीदीन, बिलग्रामी।

श्रन्थ-(१) नम्नशिख, (२) रसद्पेण।

नाम—(२४५७) नारायण राय बन्दीजन, बनारसी। ग्रन्थ—(१) टीका भाषाभूषण (छन्दोबद्ध), (१) टीका कवि-

प्रिया (वार्तिक)।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२४५८) पंचम, बुँदेलखंडी।

जन्मकाल—१९११।

विवरण—गुमानसिंह राजा अजयगढ़ के यहाँ थे। निस्न श्रेणी के कि

नाम—(२४५६) प्रभुद्याल कायस, ग्रजयगढ़, बुँदेलखंड।

यन्थ--ज्ञानप्रकाश।

जन्मकाल—१९१५।

नाम—(२४६०) बच्चलाल, बछरावाँ।

नाम-(२४६१) विश्वनाथ, टिकारी, रायवरेळी।

नाम—(२४६२) विद्वेदवरानन्द महातमा।

नाम—(२४७४) रणजीतसिंह जाँगरे राजा ईसानगर, खीरी।

ग्रन्थ—हरिवंश पुराण भाषा।

नाम—(२४७५) राधाचरण गैाड़ ब्राह्मण।

ग्रन्थ—(१) चैतन्यचरितामृत, (२) नवभक्तमाल, (३) विदेश यात्रा-विचार, (४) विधवाविवाहविवरण, (५) ग्रमरितंह, (६) चन्द्रावली ग्राद् छोटे बड़े सब ४० ग्रन्थ हैं।

जन्मकाल—१९१५। वर्त्तमान। नाम—(२४७६) राधेलाल कायस्य, राजगढ़ बुँदेलखंड।

जन्मकाल-१९११।

नाम—(२८७७) रामनारायण कायस्य, अयोध्या।

श्रन्थ—(१) स्फुट छंद, (२) षटऋतुवर्णन। विवरण—महाराजा मानसिंह के मंत्री। साधारण श्रेणी।

नाम—(२४७८) रामलाल स्वामी, विजावर।

थ्रन्थ—(१) ग्रमरकंटकचरित्र (१९४३), (२) भवानी जी की स्तुति, (३) महावीर जू की तीसा, (४) रामसागर (रामविलास)

(१९४३), (५) श्रीब्रह्मसागर (१९४४), (६) श्रोकृष्णप्रकाश (१९४४)।

(१,५७७)। विवरण—र(जा भानुप्रकाश विजावर के गुरु थे।

नाम—(२४७६) रामेश्वरदयाल कायस्य, सरैयाँ, ज़िला

ग़ाज़ीपूर ।

```
ग्रन्थ—चित्रगुप्तचरित्र ।
```

जन्मकाल—१९१४ । मृत्यु १९५६ ।

नाम—(२४८०) लालसिंह उपनाम रसगेन्द्र (रसिकेन्द्र)

मु० घूरडेाँग, राज्य रीवाँ।

श्रन्थ-ग्रन्थ रचा है। स्फुट कविता भी है।

जनमकाल—१९१५। वर्त्तमान।

नाम—(२४८१) शिवदत्त ब्राह्मण बनारसी।

ग्रन्थ--१९११।

विवरण-साधारण श्रेणी।

नाम—(२४८२) शिवप्रसन्न ब्राह्मण, रामनगर, रायबरेळी।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२४८३) सतीदासजो पाँडे, श्रीकांत के पुत्र, सुमेरपुर,

जिला उन्नाव।

थ्रन्थ—(१) मनेएक, (२) ग्रयोध्याएक, (३) विश्वनाधाएक, (४) सारस्वत भाषा।

जन्मकाल—१९१५। मृत्यु १९५४।

विवरण-इनका कोई प्रन्थ हमने नहीं देखा।

नाम—(२४८४) सुखरामदास ब्राह्मण, स्थान चहे।तर, उन्नाव।

अन्थ-नृपसम्बाद।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२४८५) सुमेरसिंह साहबजादे (सुमिरेस हरी) पटना।

प्रन्थ—बिहारीसतसई के दोहों पर बहुत से कवित्त बनाये हैं।
नाम—(२४८६) सूर्यनारायणहाल कायस।
विवरण—ये कोढ़, मिर्ज़ापूर में सरकारी वकील हैं।
नाम—(२४८७) सन्तबकस बन्दीजन, होलपूर, बारहबंकी।
विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२४८८) हजारीलाल त्रिवेदी, ग्रलीगंज, ज़िला खीरी। विवरण—नीतिसम्बन्धी काव्य है, निम्न श्रेणी।

समय संवत १६४१।

नाम—(२४८६) कै।लेश्वरलाल कायस्य, मद्रा, ज़िला गाज़ीपुर ।

ग्रन्थ—(१) सत्यनारायणकथा (पृ० ३८), (२) रामदाःदावली (पृ० १६), (३) सरितावर्णन (पृ० २४), (४) कविमाला (पृष्ठ २२)।

नाम—(२४६०) गर्णेशीलाल (देव) ब्राह्मण, मथुरा। प्रनथ—(१) श्रीयमुना (नदी) माहात्म्य, (२) श्रीशिवाएक ग्रादि। जन्मकाल—१९१५। वस्तीमान। नाम—(२४६१) गुलाबदास हलवाई, पटना।

जन्मकाल—१९१६ (वत्त<sup>°</sup>मान)।

नाम—(२४६२) चतुभु ज ब्राह्मण, वृन्दावन।

जन्मकाल—१९१६। वत्त मान।

नाम—(२४६३) पत्तनलाल (सुशील) वल्द बाबू माहनलाल

अगरवाल, दाऊदनगर, गया ।

थ्रन्थ—(१) रोला रामायण, (२) जुबिलीसाठिका (पद्य), (३) भत्र -हरिनीतिशतक भाषा (पद्य), (४) साधु (पद्य), (५) **उजाड़ गाँव (पद्य), (६) यात्रो (पद्य), (७**) ग्रियसेन साहब्र की बिदाई (पद्य), (८) देशी खेल (दे। भागें। में, गद्य)। जन्मकाल-१९१६।

विवरण—कविता उत्तम है। ग्राज कल ग्राप कलकत्ते में काम करते हैं।

समय संवत १६४२।

नाम—(२४६४) कन्हैयादास (कान्ह), वृन्दावन।

त्रन्थ—छन्दपयोनिधि (भाषा) (पिङ्गल) । जन्मकाल—१९१७ (वत्तं मान) ।

नाम—(२8६५) गुप्तरानी बाई (दासी) कायस्य ।

प्रन्थ—भजनावली ।

नन्मकाल—१९१७।

नाम—(२८६) वेनीमाधा दुवे, हुसैनगंज, फ़तेहपूर।

स्थ—सांकेतिकमा**ला** ।

मिश्रबन्धुविनाद ।

ग्रन्थ—(१) ग्रलंकारादशे, (२) व्यंग्यार्थविनाद, (३) षटऋतु विनाद, (४) कान्यादशसंग्रह।

जन्मकाल—१९१९ (वत्त<sup>°</sup>मान) ।

नाम—(२५११) गणेदाप्रसाद दार्मा, फ़र्ह ख़ाबाद।

ग्रन्थ—(१) भागवतव्यवस्था, (२) ईश्वरभक्ति, (३) वृक्षों में जीव

निर्णय, (४) गुरुमंत्रव्याख्या ।

जन्मकाल—१९१९। विवरण—ग्राप 'भारत-सुद्शाप्रवर्तक' के सम्पादक हैं।

नाम—(२५१२) छोटूराम तेवारी, बनारसी।

ग्रन्थ—रामकथा। जन्मकाल—१८९७।

नाम—(२५१३) जीवाराम शर्मा, मुरादाबाद। ग्रन्थ—(१) ग्रष्टाध्याई, (२) माघ, (३) रघुवंश, (४) कुमारसम्भः

(५) तकसंग्रह का भाषाभाष्य।

विवरण—ग्राप बलदेवग्रायेपाठशाला में ग्रध्यापक हैं।

नाम—(२५१४) दयालदोसजी चारण। ग्रन्थ—ग्राय-ग्राख्यानकल्पद्रुम ।

नाम-(२५१५) नित्यानन्द ब्रह्मचारी।

वेदानुम ग्रन्थ—(१) पुरुषार्थप्रकाश, (२) सनातनधर्म, (३) णिका।

जन्मकाल—१९१९।

नाम—(२५१६) पंकजदास (कमालदास)।

प्रन्थ—सत्यनाराय**ण की कथा**।

नाम—(२५१७) बदरीप्रसाद शर्मा दुवे, कानपूर।

य्रन्थ—ईश्वरनाममा**ला** ।

जन्मकाल—१९१९।

नाम—(२५१८) बलदेवसिंह चैाहान, मकरन्दपुर, मैनपुरी।

जन्मकाल—१९१९।

नाम—(२५१६) बालकृष्णसहाय वकील कायस्य, राँची। <del>प्रन्थ—समुद्रयात्रा</del> ।

जन्मकाल—१९१९।

नाम—(२५२०) बृन्दावन (वन)कायस्य, पन्ना।

थ्रन्थ—(१) कायस्यकुलचन्द्रिका, (२) देवीभागवत । जन्मकाल—१९१९ (वत्त मान)।

नाम—(२५२१) भानुप्रताप तिवारी, चुनार।

ग्रन्थ—(१) विहारीसतसई सटीक, (२) भानुप्रताप का जीवन-

चरित्र, (३) भक्तमालदीपिका, (४) जीवनी गुरु नानकशाह, (५) कवीर साहव का जीवन, (६) रायवहाटुर शालग्राम

की जीवनी, (७) भक्तमाल्हप्रान्तद्र्पेण।

नाम—(२५२२) मदारीलाल शर्मा, बुलन्दशहर। जन्मकाल—१९१९।

नाम—(२५२३) मातादीन शुक्क, बिसवाँ। प्रन्थ--जन्मशतक। जन्मकाल—१९१९ । वर्त्तमान । नाम—(२५२४) मंगलीप्रसाद दुवे बरघा, हीशंगाबाद। जन्मकाल-१९१९। नाम—(२५२५) रघुनाथदास जिङ्या, सत्री। प्रनथ-नवधा भक्तिरताव**ली**। जन्मकाल—१९१९। (वत्त मान)। नाम—(२५२६) रघुनन्दनप्रसादसिंह (रघुवीर) हल्दी। ग्रन्थ—संभातरंग । जन्मकाल—१९१९ । वत्त<sup>°</sup>मान । नाम—(२५२७) शिवशं कर शर्मा कायस्य, काव्यतीर्थ। प्रन्थ—(१) त्रिदेवनिर्णय, (२) च्रोंकारनिर्णय, (३) वैदिक इतिहासार्थ (४) विशिष्ठनिदिनीनिर्णय, (५) चतुर्दशभुवन, (६) ग्रेलैकि माला, (७) बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य भाषा। नाम─(२५२८) शीतलाप्रसाद तैवारी, बनारसी। प्रंथ—(१) जानकीमंगल, (२) रामचरितावली नाटक, (३) वि<sup>नय</sup> पुष्पावली, (४) भारते।न्नतिस्वप्न । नाम—(२५२६) चन्द्र।

प्रन्थ—(१) चंद्र प्रकाश सटीक, (२) ग्रनन्यश्रङ्कार ।

उत्तरहरिश्चन्द्रकाल ]

कविताकाल-१९४५ के पूर्व।

विवरण—साधारण श्रेणी।

#### समय संवत १६४५ ।

नाम—(२५३०) ग्रयोध्याप्रसाद (ग्रीध) कायस, विजावर।

वत्रमान।

नाम—(२५३१) उदितनारायणलाळ, बनारस।

ग्रन्थ—दीपनिर्वाण।

जन्मकाल--१९२१।

विवरण-पद्य लेखक थे।

नाम-(२५३२) कालिकाप्रसादिसंह (कालिका), हल्दी।

नाम—(१५३३) कृष्णदत्त्रसिंह।

जन्मकाल—१९१९।

विवरण-राजा भिनगा के यहाँ थे।

नाम—(२५३४) जगन्नाथ वैश्य, पतेपुर, ज़िला वारहवंकी।

ग्रन्थ—(१) कालिकाएक, (२) ल्फुट काव्य। जन्मकाल—१९२०। मृत्यु १९५८।

नाम—(२५३५) दूधनाथ, द्या, बलिया।

त्रत्थ—(१) हरेरामपच्चोसी, (२) हरिहरशतक । जन्मकाल—१९२३ । वत्त मान । नाम—(२५३६) नारायणप्रसाद मिश्र, शाहजहाँपूर।

ग्रन्थ—(१) विश्रामसागर, (२) नृतन सुखसागर, (३) पद्य-पंचा-शिका टीका, (४) वंशावली, (५) बृहद्वंशावली, (६) रस-राजमहोद्धि, (७) जातकाभरण भाषा टीका।

नाम—(२५३७) बाबूरामजी शुक्क, जुनिहाई कटरा, फ़र्ह ख़ा-बाद।

ग्रन्थ—(१) हरिरंजन, (२) सावित्रीविनाद, (३) मानसमिण (४) शालीनसुधाकर ग्रादि १० पुस्तके रची हैं। जन्मकाल—१९२४।

विवरण—भूतपूर्व-सम्पादक कान्यकुद्धा । नाम—(२५३८) बिहारीलाल चैावे ।

माम—(२५६) विहारी तुलसी-भूषणबोध, (२) गणितचन्द्रिका, (३)

कायस्थकुलचन्द्रिका ।

विवरण—पटना कालिज के संस्कृत प्रोफ़ेसर थे।

नाम—(२५३६) मंगलदीन उपाध्याय सरयूपारी, राजापुर, ज़िला बाँदा।

ग्रन्थ—(१) सिंहावलोकनशतक, (२) बारहमासा ३, (३) भिक्त-विलास, (४) हनुमानपचासा, (५) देवीचरित्र, (६) फाग-रत्नाकर, (७) हनुमानबत्तीसी, (८) समस्याशतक, (९) कृष्णपचासा, (१०) षटऋतुपचासा, (११) रामायण-माहातम्य। नाम—(२५४०) रमाकान्त, पंडितपुरा, ज़िला बलिया।

जन्मकाल-१९२०।

नाम—(२५४१) रघुवरदयाल पाण्डेय, कानपूर।

ग्रन्थ—(१) कृष्णकलिचरित्र, (२) कृष्णानुराग नाटक।

नाम—(२५४२) रामकुमार खंडेलवाल बानिया, ग्रलवर।

जन्मकाल-१९२०।

नाम—(२५४३) लिलतराम।

प्रन्थ—छुटक साखी छन्द ।

नाम—(२५४४) मुकुन्दीलाल कायख, मोहनसराय, ज़िला

बनारस।

ग्रन्थ—(१) फागचरित्र, (२) मुकुन्दविलास, (३) देवी-पैज । विवरण—१९२० (वर्त्तमान) ।

नाम—(२५४५) सरयूप्रसाद कायस्थ, पिहानी, ज़िलाहरदोई।

ग्रन्थ—(१) रामायण, (२) कृष्णायन, (३) सरयूलहरी, (४) म्रालिफनामा, (५) नसीहतनामा।

जन्मकाल—१९१९।

नाम—(२५४६) हंसराम (हंस) क्षत्रिय, प्राम करेांदी, ज़िला

उन्नाव।

ग्रन्थ-रामप्रातःस्मरणीय पञ्चक ग्रादि।

जन्मकाल—१९२०। चर्चमान।

## **ऋड़तीसवाँ** ऋध्याय ।

पूर्व गद्य-काल (१६४६-५७)।

(२५४७) भगवानदीन मिश्र (दीन)।

ये . खैराबाद सीतापुर-निवासी एक प्रशंसनीय कवि हैं। आपकी अवस्था ४० वर्ष के लगभग होगी। आपने विविध छन्दों में एक रामायण कही है और आपके स्फुट छन्द बहुत हैं। होली-विषयक बहुत से कबीरवत् विषय के भी आपने धनाक्षरी आदि छन्द रचे हैं। साहित्य के आप बड़े अनुरागी हैं। साहित्य-विषय के आनन्द में प्रायः आप निमग्न हो जाते हैं। अनुचित अभिमान के ये ऐसे विरोधी हैं कि उसकी कदापि सहन नहीं कर सकते। दीन कवि दरिद्रता की दशा में भी उदारता का सुख अनुभव करते भार शी-मान् मनुष्यों की भाँति व्यय करने से मुख नहीं मोड़ते हैं।

इनके विषय में इनके मित्र ने क्या ही ठीक ठीक कहा था कि— "भनत विशाल जग-सोधक भँडौवा रचि

मानिन केा मान भरसावत फिरत हैं। चारु कविताई के ग्रनन्द केा सरूप निज मीतन केा दीन दरसावत फिरत हैं''॥

(२५४८) लजाराम महता।

आपका जन्म वूँदी राज्य में सं० १९२० में हुआ था। आपने श्रीवेंकटेश्वर पत्र का सम्पादन ७ वर्ष तक किया ग्रीर ग्रव आप वूँदी में एक उच्च पदाधिकारी हैं। ग्रापका स्वभाव बड़ा ही ग्रच्छा ग्रीर व्यवहार बड़ा शिष्ट है। ग्रापने ग्रनेकानेक ग्रन्थ रचे, जिनमें धूर्त-रिसकलाल, हिन्द्गृहस्थ, ग्रादर्शदम्पति, बिगड़े का सुधार, ग्रमीर ग्रन्डुलरहमान, विकृतियाचरित्र, वीरबलविनाद, भारत की कारी-गरी, कपटी मित्र, विचित्र स्त्रीचरित्र, राजशिक्षा, बाले।पदेश, नवीन भारत ग्रादि प्रधान हैं।

## (२५४६) शरचंद्र सोम।

इन्होंने १२ पंडितें द्वारा समस्त १८ पर्व महाभारत की, प्रति श्लोक अनुवाद कराके सं० १९४७ में प्रकाशित किया। यह प्रत्थ बड़े ही महत्त्व का है ग्रीर इसकी भाषा भी सरल ग्रीर लेहिवनी है। काशीनरेश का महाभारत छन्दोबद्ध है ग्रीर कुछ संक्षेप से छिखा गया है, परन्तु इसमें महाभारत के सम्पूर्ण श्लोकों का अनु-वाद साधु भाषा में किया गया है। यदि इसमें अनुवादकर्ता पंडितों के नाम भी दे दिये जाते तो कोई हर्ज न होता। इस तरह जान नहीं पड़ता कि कीन किसकी रचना है। सोम महाशय ने यह काम बड़ा ही उत्तम किया कि भिन्न भाषाभाषी होकर भी उन्होंने महाभारत सरीखे भारी तथा लाभकारी ग्रंथ को हिन्दी में लिखवा कर प्रका-शित किया। इसके लिए वह समस्त हिन्दी जानने वालों के धन्य-वादयेग्य हैं। उदाहरणार्थ हम थोड़ा सा अनुवाद यहाँ पर देते हैं:—

श्री वैशम्पायन मुनि वोले, हे राजन जनमेजय! इस प्रकार कुरुकुलक्षेष्ठ पांडवों ने अपने संगियां के सहित प्रसन्न होकर स्रीन- मन्यु का विवाह किया, फिर रात्रि भर सुख से ग्रपने घर में रहे मीर प्रातःकाल होते ही राजा विराट की सभा में ग्राये। वह राजा विराट की सभा मणियां से खिंची हुई, फूल की मालाग्रें से सुशोभित ग्रीर सुगन्धित जल से छिड़की थी। उसी में सब राजाओं में श्रेष्ठ पांडव लोग ग्राकर वैठे। उनके बैठते ही सब राजाओं से पूजित बूढ़े महाराज विराट भीर द्रपद श्रासनें। पर बैठे। उनके पश्चात् श्रीकृष्ण बैठे। द्रुपद के पास कृतवर्मा ग्रीर षलदेव वैठे, राजा विराट के पास महाराज युधिष्ठिर ग्रीर श्रीकृष्ण बैठे। राजा द्रुपद के सब पुत्र, भीमसेन, ग्रजु न, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, साम्ब, ग्रभिमन्यु ग्रीर राजा विराट के महावीर पुत्र, ये सब एक स्थान पर बैठे। पांडवों के तुल्य रूपवान् ग्रीर परा-कमी द्रौपदी के पाँचों महावीर पुत्र माणिजटित सोने के सिंहासनी पर बैठे। जब उत्तम वस्त्र ग्रीर ग्राभूषणधारी राजा लेग ग्रपने अपने याग्य आसनेां पर वैठ चुके, तब घह राजाओं से भरी सभा पेसे शोभित हुई जैसे निर्माल तारों से भरा ग्राकाश सेहिता है।

## (२५५०) राय देवीप्रसाद (पूर्ण)।

ये महाशय प्रायः ४५ वरस के हैं। ये कायस्य हैं ग्रीर कानपुर में वकालत करते हैं। इनकी वकालत अच्छी है। राय साहब किवता के बड़े प्रेमी हैं ग्रीर गाने बजाने में भी निपुण हैं। इनके रिवत तथा अनुवादित मृत्युञ्जय, धाराधरधावन, चन्द्रकला भानु-कुमार नाटक ग्रीर बहुत से हर्ण हैं। ये रिसकसमाज के उपसभापित हैं ग्रीर रसवादि वहु समस्या-

पूर्ति की प्रकाशित हुई है। सरस्वती में भी इनकी कविता प्रायः छपा करती है। इनका काव्य बहुत सरस होता है। गद्य के भी ये ग्रच्छे लेखक हैं।

इनका धाराधरधावन, (मेघदूत भाषा) एक सुन्दर प्रन्थ है, जिसमें कालिदास के पूर्णभाव लाने में ये समर्थ हुए हैं, ग्रीर उस पर भी इसमें शिथिलता नहीं ग्राने पाई, जो प्रायः ग्रनुवादों में ग्राजाती है। ये खड़ी बोली का काव्य भी करते हैं जो प्रशंसनीय है। इनका नाटक भी ग्रच्छा है। इनकी भाषा प्रायः वजभाषा होती है, जो सानुप्रास ग्रीर हृद्यग्राहिणी है। इनकी गणना तेष कि की श्रेणी में की जाती है।

धारी जरतारी पीत सारी सुखकारी है॥
स्ती दुपहर मैं निदाघ की विहारी पास
पूरन सिधारी वृषमानु की कुमारी है॥

ब्रज्जंद ध्यान मैं मगन रसखान प्यारी
ताती पौन लेखत बसंत की बयारी है।

श्रातप अखंड चंडकर की प्रचंड सीऊ
मानत सुचंद की अमंद उजियारी है॥ १॥
कु'जन के सघन तमालन के पु'जन में
करत प्रवेश न दिनेश उजियारी है।

प्यारी सुकुमारी श्याम सारी सजे ठाढ़ी तहाँ
नीलमणि-मालन की जाल छवि वारी है॥

छिटके बदन चंद कुंतल ग्रमंद स्थाम
स्थामा रंग पागी मान रंभा की विदारी है।
पूरन सुग्रंगन पै सौरभ प्रसंग पाय
झूमै स्थाम भौरन की झुंड मतवारी है॥२॥

(२५५१) ग्रीव्स (रेवरेंड एडविन)।

श्रापका जन्म संवत् १९१७ में लंदन नगर में हुआ। आप णादिरों के काम पर संवत् १९३८ में पहले पहल भारत में आकर मिर्ज़ीपूर में दस ग्यारह वर्ष रहे। वहीं आपने हिन्दी सीखी। पीछे से आप काशी में रहने लगे हैं। आपने ईसाई मत की पाँच पुस्तकें हिन्दी में लिखीं और तुलसीदास के जीवनचरित्र पर एक निबन्ध भी रचा। आप नागरीप्रचारिणी सभा के एक प्राचीन सहायक और बड़े ही उदारचेता सज्जन हैं।

(२५५२) जगन्नाय दास रत्नाकर बी॰ ए॰ (वैश्य) काशी।

त्रापका जन्म १९२३ में हुत्रा। वहुत काल से ग्राप अयोध्या-नरेश के यहाँ निजी अमात्य (प्राइवेट सेकेटरी) हैं। ग्रापने हिँडीला, समालेखनादर्श, साहित्यरत्नाकर, घनाक्षरी-नियमरत्नाकर ग्रीर हरिश्चन्द्र नामक ग्रन्थ रचे। कई वर्षों तक ग्रापने "साहित्य-सुधानिधि" नामक मासिकपित्रका का सम्पादन किया। ग्राप पक उत्कृष्ट किव हैं, किन्तु कई वर्षों से ग्राप का हिन्दी-कार्य वन्द सा है। गया है।

#### ( २५५३ ) राधाकृष्णदास ।

ये महाशय काशी के रहने वाले वैश्य थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द के ये फ़ुफेरे भाई थे। इनका मृत्यु २ अपरैल संवत् १९६४ में केवल ४२ वर्ष की अल्पावस्था में हो गया । स्वयं भारतेन्दु ने इन्हें हिन्दी लिखने को प्रोत्साहित किया था ग्रीर भीरे भीरे ये विशद हिन्दी लिखने भी लगे थे। ये महाराय बड़े ही सज्जन पुरुष श्रीर हमारे मित्र भी थे। इनसे मिल कर चित्त प्रसन्न हो जाता था। इन्हों ने नागरी-प्रचारिणी सभा की सदैव सहायता की । ये उसके कुछ समय तकः मन्त्री ग्रीर श्रन्थमाला के सम्पादक रहे। हमारे बावू साहब काव्य पर भी विशेष ध्यान रखते थे। बहुत से प्राचीन कवियों का थे। बहुत हाल भी इन्हों ने लिखा है। ग्रापने भारतेन्द्र जी के कालचका प्रशस्तिसंग्रह, सतीप्रताप, राजसिंह ग्रादि ग्रधूरे ग्रन्थें की पूर्णः किया है। इनके रचित ग्रन्थां के नाम नीचे लिखे जाते हैं:--ग्रार्थ्यचरितामृत, धर्मालाप, मरता क्या न करता, स्वर्णलता, चापा रावल, दुःखिनी बाला, निःसहाय हिन्दू, सामयिक पत्रों का इतिहास, बाबू हरिश्चन्द्र, स्रदास, नागरीदास, ग्रीर विहारी लाल के संक्षिप्त जीवनचरित, दुःखिनीबाला, महारानी पद्मावती, राजस्थानकेसरी नाटक, स्वर्णेलता, दुर्गेशनिस्दिनी त्रादि । इन्हों ने नहुष नाटक, सूरसागर, ग्रीर भक्तनामावली का सम्पादन भी अञ्छे प्रकार से किया। इनका गद्य उत्कृष्ट होता था ग्रीर पद्य भी ये साधारणतया अच्छा लिखते थे। इनके नाटक परम रुचिर हैं, पर उनमें कहीं कहीं भारतेन्द्र के नाटकों की छाया ग्रा गई है । हम कविता की दृष्टि से इन्हें साधारण श्रेणी में रक्खेंगे।

हे हे बीर-सिरोमिन सब सरदार हमारे। हे विपत्ति-सहचर प्रताप के प्रान-पियारे॥ तव भुज बल सों मैं भयें। रक्षा करन समर्थ। मातृ-भूमि-स्वाधीनता प्रबल शत्रु करि व्यर्थ॥

अनेकन कष्ट सहि।

या प्रताप ने उचित कहो के अनुचित भाखे। पर स्वतन्त्रता हेत जगत सुख तृन सम नाखे। । हाय महल खँडहर किये सुख सामान विहाय। छानि बनन की धूरि को गिरि गिरि मैं टकराय॥

जनम दुख झेलि कै॥

## ( २५५४ ) भगवान दीन ( लाला )

ग्रापका जन्म १९२३ में हुआ था। ग्राप इस समय हिन्दी कोश बनाने में उप-सम्पादक हैं। ग्रापनेश्रङ्कारशतक,श्रंगारितलक, तथा रामायण के दोहों पर कुंडलियायें रचीं, एवं भक्तिभवानी, धर्म भार विज्ञान, वीरप्रताप, वीरबालक, वीरक्षत्राणी ग्रादि पुस्तकों की भी रचना की। "कस पर जापान क्यों विजयी हुग्रा" नामक निवंध पर ग्राप को १००) पुरस्कार मिला था।

(२५५५) बलदेवप्रसाद मिश्र ।

ये महाशय मुरादावाद शहर के रहनेवाले पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र के छोटे भाई थे । इनकी अकालमृत्यु केवल ३६ वर्ष की अवस्था में संवत् १९६२ में ७ अगस्त के। हो गई। ये महाशय हिन्दी ग्रीर संस्कृत के अच्छे लेखक थे, ग्रीर तन्त्रप्रभाकर नामक पत्र भी इन्हें ने कुछ दिन निकाला । मिश्रजी ने बहुत से ग्रन्थ स्वतन्त्र पवं अनुवाद करके रचे ग्रीर कुछ नाटक ग्रन्थ भी बनाये जिनमें नन्द्विदा नाटक हमारे पास है। ये महाशय कविता भी प्रशस्त करते थे। इनके ग्रन्थों में पानीपत, देवी उपन्यास, कुन्द्ननिद्नी, दंडसंग्रह, राजस्थान, नैपाल का इतिहास, तांतिया भील, पृथ्वीराज चौहान, ग्रध्यात्मरामायण भाषा, प्रफुल ग्रीर किक पुराण भाषा प्रधान हैं। हमारे मिश्रजी ही वर्त्तमान समय के लेखकों में एक ऐसे लेखक थे जिनका निर्वाह केवल ग्रपनी पुस्तकों की बिक्री से होता था। यह इनके लिए बड़े गैरव की बात थी। इनके लेख बड़े ग्रामीर होते थे ग्रीर भाषा लिलत होती थी, पर इनके छन्द वैसे ग्रप्ति के नाटक ग्रन्थों के उत्था ग्रन्थ भी बनाये थे जो ग्रप्रका- श्रित ग्रवसा में महाराज छतरपूर के पास हैं।

लखा यह मुंज बान नग नीका।
जनसान पिरवम की भूमी चित्र बना सुख जीका॥
दानवगण ग्रह ऋषि मतंग का थान यही सुगती का।
श्रमणा धरम-चारिणी शबरी लखा प्रम यह तीका॥
ये दानां नाटक प्रायः डेढ़ डेढ़ सा पृष्ठ के हैं।

#### (२५५६) देवकीनन्दन खत्री।

काशीवासी वावू देवकीनन्दन का जन्म संवत् १९१८ में मुज़-फ्फ़रपूर में हुआ था। २४ वर्ष की अवस्था तक ये मुज़फ्फ़रपूर पवं गया ज़िले में रहे ग्रीर इसके पीछे काशी में रहने लगे। इन्होंने जंगलें की अच्छी सेर की थी। अपने देखे हुए खानें एवं जंगलें का वर्णन इन्हेंनि अपने उपत्यासों में खूब किया है। इनके बनाये हुए चन्द्र-कान्ता, चन्द्रकान्तासन्ति, नरेन्द्रमोहनी, कुसुमकुमारी, वीरेन्द्र-वीर, काजर की केटिरी आदि उपत्यास परमलेकियिय एवं मनेन्हर हैं। आजकल ये भूतनाथ उपत्यास लिख रहे थे। इनके उपत्यास ऐसे रोचक हैं कि बहुत से लेगों ने उन्हें पढ़ने ही की हिन्दी सीखी। इन्होंने पंडित माधवप्रसाद के सम्पादकत्व में सुदर्शन नामक एक उत्तम मासिकपत्र भी निकाला था पर वह बन्द होगया। इनकी देखादेखी हिन्दी में बहुत से उपन्यासलेखक हो गये हैं और इस विभाग की अच्छी पूर्ति हुई है। इनके उपन्यासों में असम्भव बातें भी रहती हैं जो अनुचित है। इनकी भाषा बहुत सरल होती है और वह मनेहर भी है। इनके उपन्यासों में लेकहित साधन का बहुत विचार नहीं रहता। इनका शरीरपातहाल ही में हुआ है।

#### (२५५७) बालमुकुन्द गुप्त ।

इनका जनम संवत् १९२२ में रोहतक ज़िले में हुआ था। इनकी हिन्दी लेखन से सदैव बड़ी रुचि थी ग्रीर इन्होंने पत्रों के सम्पादन से ही अपनी जीविका भी चलाई। आपने सात वर्ष वंगवासी का सम्पादन किया ग्रीर फिर भारतिमत्र के आप जीवनपर्थन्त सम्पादक रहे। आपने रजावली नाटिका, हरिदास, शिवशम्भु का चिट्ठा, स्फुट कविता, सेलान आदि पुस्तकें भी रचों। इन की गद्य ग्रीर पद्य रच-नाग्रों में मज़ाक की मात्रा ख़्व रहती थी ग्रीर वे बड़ी मनारंजक होती थीं। होली के सम्बन्ध में ये देस आदि ख़्व मार्के के बनाते थे। इनका शिवशम्भु का चिहा एक बड़ा ही लोकप्रिय ग्रन्थ है। गुप्तजी एक बड़े ही जिन्दादिल लेखक थे ग्रीर समालाचना भी अच्छी करते थे। इनका शरीरपात १९६४ में हुग्रा।

हुए मारली पद पर पक्के। बण्डरिक के लग गये धके। बंगाली समझे पा छके। होली है भई होली है॥ बंग-भंग की बात चलाई। काटन ने तकरीर सुनाई॥ तब मुरली ने तान लगाई। होली है भई होली है॥ होना था सो हो गया भैया। अब न मचाग्रो तावा दैया॥ घर की जाग्रो लेड बलैया। होली है भई होली है॥ जैसे लिबरल तैसे टोरी। जो परनाला सोई मोरी॥ देोनों का है पंथ अघारी। होली है भई होली है॥

### (२५५८) ऋयोध्यार्सिह उपाध्याय।

इनका जन्म संवत् १९२२ में निज़ामाबाद ज़िला आज़मगढ़ में हुआ था। आपने कुछ अँगरेज़ी भी पढ़ी है और आज कल आप सदरक़ानूनगा के पद पर नियत हैं। आप हिन्दी के एक बहुत अच्छे लेखक और किंच हैं। आप ठेठ हिन्दी, साधारण हिन्दी, कठिन हिन्दी आदि सभी प्रकार की भाषाओं में गद्य लिखते हैं और पद्य के भी कई प्रथ आपने बनाये हैं। आप ने बँगला की कई पुस्तकें का भाषानुवाद किया। वेनिस का बाँका, रिपवान विङ्कल, नीतिनिबन्ध, विनोदबाटिका, नीति-उपदेशकुसुम आदि भी आप के अच्छे अनुवाद हैं। ठेठ हिन्दी का ठाट नामक आपका अन्य विलायत की सिविलसर्विस के कोर्स में नियत है। अधिसला फूल भी आपका एक अच्छा ग्रन्थ है। हिक्मणीपरिणय नाटक आप बना चुके हैं श्रीर आजकल खड़ी बीली के तुकान्त-हीन पद्य में १७ अध्यायों में ब्रजांगना विलाप नामक महाकाव्य बना रहे हैं, जिसके प्रथम चार अध्याय आपने हमें सुनाये हैं। उपाध्यायजी ने प्रायः २५ ग्रन्थ बनाये हैं। आप हिन्दी के एक अच्छे लेखक हैं।

#### (२५५६) किशोरीलाल गोस्वामी।

काशीवासी इन गेस्वामी जी का जन्म संवत् १९२२ में हुआ था। आप संस्कृत तथा हिन्दी के बहुत अच्छे पंडित हैं और आप के लेख परम विद्वत्तापूर्ण होते हैं। आप ने कई अन्थ संस्कृत में, प्रायः १०० हिन्दी अन्थ स्फुट विषयों पर और ६५ हिन्दी उपन्यास लिखे हैं और उपन्यास मासिक पुस्तक अब भी निकालते हैं। लेखें में आप उच्च हिन्दी का व्यवहार करते हैं और उपन्यासों में साधारण भाषा का। गोस्वामी जी एक ऊँचे दरजे के लेखक हैं। आज कल ये मथुरा में रहते हैं।

#### (२५६०) शिवविहारीलाल मिश्र ।

अपका जन्म संवत् १९१७ में इटैं जा ग्राम में हुआ था। ग्राप के पिता पंडित वालदत्तिभिश्र बड़े प्रसिद्ध महाजन, जिमीदार ग्रीर किव थे। ग्रापने वाल्यावस्था में इटैं जा ग्रीर फिर महोना में उद् की शिक्षा पाई ग्रीर ग्रन्त में लखनऊ में रह कर अँगरेज़ी पढ़ी। पंट्रेंस पास करके ने। मास तक ग्रापने एफ़० ए० में शिक्षा पाई, पर इस समय ग्राप कुछ ऊँचा सुनने लगे से। क्लास में ग्रध्यापकें। का पढ़ाना भली भाँति सुन न पाते थे। इस कारण पढ़ने से ग्राप का चित्त ऊच गया ग्रीर ग्रापने सरकारी नैकिरी कर छी। थोड़े दिनों में वकाछत पास करके संवत् १९४५ से ग्राप छचनऊ में हैं। वकाछत करने छगे। यही काम ग्राप ग्रच तक करते हैं। ग्रपने इस काम से पैत्रिक सम्पत्ति बढ़ने में ग्रापने बड़ी सहायता दी ग्रीर महाजनी के व्यापार को ज़िमीदारी में बदछ दिया। संवत् १९५० में ग्राप हैज़ा रोग से बहुत पीड़ित हुए ग्रीर ग्राप के जीवन की कम ग्राशा रही, पर ईश्वर ने ग्रच्छा कर दिया। संवत् १९५४ में ग्रापको कुछ मास खाँसी ग्रीर ज्वर का रोग रहा ग्रीर एक बार छः मास समुद्र तट पर वाल्टेर में रहना पड़ा, जिससे उस रोग से भी मुक्ति है। गई, परन्तु श्वास की शिकायत कुछ कुछ ग्रव भी चळी जाती है।

कविता की ग्रोर पहले ग्राप का ध्यान न था, पर पीछे से यह रुचि भी ग्रापको हुई ग्रीर संवत् १९४८ के लगभग से ग्राप रचना करने लगे। उदाहरण—

झूमत हैं मद सों भरिके मृग से पुनि चैंकि चहूँ दिसि जेहें। खंजन से उड़ि जात सबै थल मीन सपच्छ मने। जुग सेहें॥ नूतन कंज समान विकास धरे चख ये सबके। मन मेहें। पै उलटे। गुन धारि सदा बनि बान समान हनैं मन के। हैं॥१॥

मीन मृग खंजन तुरंग सों चपलताई कंजदल ही सों लै सरूप मुद पाया है। येधकपना है जान ग्रांत ग्रांनियारा ताहि बानन सों लैके क्रूरताई उपजाया है॥ स्यामता हलाहल सों मद सों ललाई पुनि चारु मतवारोपन लैके छिंब छाया है। ग्रमिय सों लैके सेतताई जग माहन का विधना जुगल इन नैनन बनाया है॥ २॥

आपके एक पुत्र ग्रीर दें। कन्यार्थे हैं। पुत्र लक्ष्मीशंकर मिश्र विलायत में पढ़ता है।

## (२५६१) गरोशिवहारी मिश्र।

इनका जन्म संवत् १९२२ में इटैांजा में हुआ था। इनके पिता पंडित बालदत्त मिश्र प्रसिद्ध महाजन, जिमीदार ग्रीर कवि थे । इन्होंने बाल्यावस्था में हिन्दी, संस्कृत ग्रीर फ़ारसी पढ़ी ग्रीर संवत् १९३६ में इटौंजा में कपड़े की एक दूकान खेाली, जा १० वर्ष तक चलती रही। संवत् १९४६ में पिता जी ने ग्रस्वर्थता के कारण घर का काम करना छोड़ दिया। उसी समय से दूकान उठाकर ये घर का कामकाज सम्हालने लगे। इनका वड़ा पुत्र राज-किशोर अमरिका में इंजीनियरी की शिक्षा पाने गया है और छोटा पुत्र यहीं अँगरेज़ी पढ़ता है। इनके दे। विवाह ग्रागे पीछे हुए, पर दोनों स्त्रियाँ पंचत्व को प्राप्त हो गईं। इनकी दूसरी स्त्री की मौत पाँच साल हुए हुई। फिर इन्होंने मित्रों के ग्रायह पर भी विवाह नहीं किया। आपने देवकविकृत प्रेमचित्रका, रागरलाकर भार सुजानविनाद का टिप्पणीसमेत सम्पादित करके नागरीप्रचारिणी सभा ग्रन्थमाला में प्रकाशित कराया। कुछ छन्द भी इन्होंने बनाये

हैं पर इस ग्रोर विशेष रुचि नहीं है । गद्य की ग्रोर इन्हें विशेष रुचि है। उदाहरण—

मथन लगे जब सिन्धु देवदानव मिलि सारे।
कढ़े त्रयोदश रत्न सबै परभा ग्रित धारे॥
लिया सबन तिन बाँटि कढ़िशो तब बिषम हलाहल।
लगे जरन सब लाक दूरि भाग्या धीरज बल॥
तब पान किया जेहि विषम विष तीनि।लाक तारन तरन।
सोइ ग्रासुताष संकट सकलहरहु सम्भु ग्रसरन सरन॥१॥

मन भावन छैल छबीला लखा इत राधिका प्रेम प्रभा सां सनी। उत कान्ह बजावत बाँसुरिया दुहुँ ग्रोरन सां सुषमा है घनी॥ इत राधिका झूलत झूला भले चमकै जुत भूषण जामें कनी। जड़े हीरन सां गहने पहने छवि देखिये जारी ग्रमूप बनी॥ २॥

मान—(२५६२) जंगलीलाल भह (जंगली), पैतेपूर, ज़ि॰ सीतापूर।

रचना—स्फुट काव्य । अच्छा है । जन्मकाल—१९२३ ।

समय-वर्तमान।

विवरण—ये सीतापुर में मुदिरस हैं। कविता सरस करते हैं।
अभी कोई श्रंथ नहीं बनाया है, परन्तु स्फुट छन्द बहुत
से रचे हैं। उदाहरण—

विलुलित ग्रलकैं लिलत भाल बाल मुख बनक विसाल महताबी दरसति है। लेभी लङ्क लचिन नचिन चितविन चख चञ्चल तुरङ्ग सी सिताबी दरसति है॥ सौरभित फूलसी ग्रत्ल सुखमूल दुति जङ्गली दुक्ल में न दाबी ठहरति है। फाबी सित कंचुकी मैं उरज सहाबी ग्राब स्तर ग्रपूरव गुलाबी दरसति है॥ १॥

नाम—(२५६३) इयामसेवक मिश्र सनाख्य, मऊगंज रीवाँ। ब्रन्थ—३० पुस्तकें बनाई हैं। समय—वर्त्तमान।

विवरण -ये महाशय महाराज रीवां के यहां नौकर हैं। आप संस्कृत, फ़ारसी, बङ्गला ग्रीर हिन्दी के ग्रच्छे विद्वान हैं। ये कविवर केशवदास जी के वंशज हैं। आपकी ग्रवस्था इस समय लगभग ४५ साल की होगी।

नाम—(२५६४) गोपाललाल खत्रो, लखनऊ। रचनाकाल—बहुत से लेख। समय—वर्तमान।

विवरण—ग्रापने कई साल तक नागरीप्रचारक पत्र की घाटा सह कर भी चलाया; यद्यपि ग्रापकी ग्रार्थिक दशा वैसी ग्रच्छी न थी। ग्राप हिन्दी के ग्रच्छे लेखक हैं ग्रीर ग्रापने कई उपन्यास ग्रादि लिखे हैं। इस समय ग्रापकी ग्रवस्था ४५ साल की है।गी।

नाम—(२५६५) साधुशरण प्रसाद, ज़ि॰ बलिया। प्रन्थ—भारतभ्रमण, पाँच भाग। समय—१९५०।

विवरण—इन्होंने यह श्रंथ बड़ा ही प्रशंसनीय बड़े श्रम से बनाया

है। यह श्रंथ परिभ्रमण करने वालों के। बड़ाही उपयेगी श्रीर सर्वसाधारण के। दर्शनीय है। इसमें हर एक
स्थान का यथे।चित श्रीर प्रशंसनीय वर्णन किया गया
है। इसके श्रतिरिक्त श्रीर भी कई श्रंथ श्रापने बनाये हैं।

#### (२५६६) कुँ अर हनुमन्तर्सिह रघुवंशी क्षत्रिय।

इनका जनमकाल सं० १९२४ है। ग्राप राजपूत पेंग्ला ग्रोरिय-ण्टल प्रेस के ग्रध्यक्ष श्रीर हिन्दी के एक सुयाग्य एवं प्रसिद्ध लेखक हैं। ग्रापके बनाये १७ ग्रन्थों में मेवाड़ का इतिहास, क्षत्रिय-कुल-तिमिरप्रभाकर, महाभारत-सार, वीर वालक श्रीर ग्रिममन्यु मुख्य जान पड़ते हैं।

#### (२५६७) गदाधरासिंह ठाकुर।

आपका जन्म काशीपुरी में संवत् १९२६ में हुआ था। आपका निवास-खान सर्चेडी. ज़िला कानपूर है। आप १८ वर्ष सरकारी पल्टन में नैकर रहे और अब प्रायः छः वर्ष से डाक-विभाग में पोस्ट मास्टर हैं और १५० मासिक वेतन पाते हैं। सेना-विभाग में वर्मा एवं चीन के युद्धों में ग्राप छड़े थे, तथा नहाराहा रहकड़े के तिलके। तस्य में निमन्त्रित है। कर विलायत गये थे। इन्होंने चीन में तेरह मास, हमारी पडवर्ड तिलक यात्रा, तथा कस जापान युद्ध नामक तीन परमाचम भारी पुस्तके छिखी हैं। इनके प्रन्थीं में भारतेल्थान पर हर लगह वड़ा ज़ोर दिया गया है। देश-हित इस महापुन्य की नस नस में भरा है श्रीर रचनाओं से वह मली भांति प्रद्शित होता है। इनके प्रन्थों में ज़िन्दःहिली की मात्रा .ख़ुब है श्रीर उनसं बहुत ग्रच्छे उपदेश मिलते हैं। ये महाशय प्रायः १६ वर्षे सं हमारे मित्र हें ग्रार इनका व्यवहार सदैव एक सा सचा रहा है। ग्रार्थिसमाज के ये एक वड़े पक्के सभासद हैं ग्रीर उसकी प्रार्थनाग्री एवं कार्यवाहियों में वड़ी रुचि रखते हैं। ब्रार्थ्यसामाजिक पत्रों में भी इन्होंने वहुतायत से लेख लिखे हैं। इनके प्रन्थ परम सजीव पर्व उचाशयपूर्ण हैं। इन प्रन्थें के अतिरिक्त भार भी कई ग्रंथ ग्रापने वनाये हैं।

(२५६८) कविराजा मुरारिदान जी।

ये महाशय जाधपूरनरेश के आश्रय में रहते थे श्रीर उनके

उनके लक्षण निकाले हैं, ग्रीर गद्य की भी उत्तम रचना की है। इनका स्वर्गवास प्रायः १० वर्ष हुए हुआ। इनकी गणना कविता की दृष्टि से साधारण श्रेणी में है। उदाहरण—

कैसी अली की भली यह बानि है देखिये पीतम ध्यान लगाय कै। छाक गुलाब मधू सों मुरारि सु बेलि नवेलिन में विरमाय कै॥ खेलत केतकी जाय जुहीन में केलत मालती वृन्द अधाय कै। आन को जावत खेावत देस पै सोवत है नलिनी सँग आय कै॥

## (२५६६) ठाकुर रामेश्वरवख़्वासिंह।

ये तालुक़दार परसेहँडी सीतापूर हैं। ग्रापका जनम संवत् १९२४:
में परसेहेंडी में ठाकुर वेनीसिंह के यहाँ हुग्रा। ग्रापके पिता बड़े
शिवमक्त श्रीर हिन्दी-साहित्य के ग्रव्छे ज्ञाता थे। हमारे ठाकुर साहब ने हिन्दी के ग्रातिरिक्त संस्कृत ग्रीर उद्देशी पढ़ी है। ग्रापने हिन्दी काव्य के तीन ग्रन्थ रचे हैं, ग्रर्थात् साहित्य-श्रीनिधि, सीरठा-शतक ग्रीर स्फुट काव्य। हिन्दी में ग्रापका उपनाम श्रीनिधि है। ग्रापने उद्देश गांजल ग्रीर हिन्दी में बहुत सी गांने की चीज़ें भी रची हैं। गांनविद्या में ग्रापका ग्रव्छा वोध है। ग्राप बड़े उदार ग्रीर सज्जन पुरुष हैं। ग्रापके छन्द ग्रनुप्रासपूर्ण ग्रीर बड़े ही। उत्कृष्ट होते हैं।

श्रीनिधिज् मानुख महीपन की कहै कीन जहाँ देवराज कैसे चँवर ढरगे करें। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से परे हैं चरनाम्बुज में ऋषि मुनि जाकी ध्यान उर में धरगे करें॥ पेसी आदिशक्ति मातु सोहित सिँहासन पै जा के रूप आगे रमा रित हू डरागे करैं। दैसः निसि भानु सितभानु जाकी फेरी करैं चेरी सम ऋदि सिद्धि टहल करागे करैं॥१॥

राजती पताकी वेस ग्रजब कताकी

प्रभा हेरि हरिता की हरी हरित लता की है। पन्नगसुता की ग्रीर नर बनिता की

कहा अन्य समता की है न काहू देवता की है ॥ जगत पिता की बाम अंगिनी सु नैमिष मैं श्रीनिधि की दाइनी प्रकास कविता की है।

सुभ सुचि ताकी दीह दुति सविता की नहीं ऐसी छवि ताकी जैसी मातु छिता की है॥२॥

काराय प्रभा भरी ग्रेछि उरोज महारस के नद वारे लगी। सिवन वेनन में कछु चातुरी के चित चारे लगी॥ नृप्रश्रीतिधि भावती भाग भरी लघु लाजन सें हम जारे लगी। सहु मन्द हँसी सें नसीली चितै दिन है ते पियूप निचारे लगी॥॥

धन सम्पति कुल काय श्रीनिधि लंहि नहिँगरव गहु। विद् के ज्यां घटि जाय समा परे सिस विद् घटे॥४॥ श्रीनिधि यां छिव देहिँ अखियां ग्रलकन के तरे। संजरीट गहि लेहिँ मदन विधिक जनु जाल ले॥५॥ यां कानन के तीर नैन कार कज्जल-कलित। कड़ी कलंक लकीर श्रीनिधि मानहुँ चन्द विच ॥६॥ कैंधें बेलि सुन्दर सिँगार सुधा सींची
कैंधें खींची विधि रेख जीबनागम मदन ते'।
कैंधें धरी नीलम छरी उरज नाभि मध्य
उपटी किंधें या बेनी पीठि की हदन ते'॥
श्रीनिधिजू पाँति कै पिपीलिका बनाया
कैंधें मंत्र शिव मदन चलाया है कदन ते'।
युगुल उराज बीच राजी रोमराजी
किंधें कढ़त सु पन्नगी पिनाकी के सदन ते'॥ ७॥

नाम—(२५७०) जगन्नाथ चै।वे (माथुर) कवि ज्ञारसीराम के पुत्र वृंदी।

थ्रन्थ—(१) ग्रलंकारमाला, (२) रामायणसार, (३) माथुर-कुल-कल्पद्रम, (४) शिक्षादर्पण, (५) यमुनापच्चोसी ।

जन्मकाल—१९२८।

कविताकाल-१९५०।

विवरण—ये महाशय बूंदी दरबार के आश्रित कवि शारसीराम के पुत्र हैं। कविता साधारण करते हैं। उदाहरण—

> भूमि करचो अम्बर दिगम्बर तिलक भाल विप्र डपबीत करचो यहा के हवन में। माथुर कहत सुरनाथ सुरभाग करचो बाहन बनाया विधि आपने गवन में॥ विस्व की सिँगार भया सुस्तमा अपार धारि दैस निस्ति वाह तऊ छवि की छवनि में।

### वृंदीनाथ प्रबल प्रतापी रघुवीरसिंह तेरो जस मावत न चौदहै। भुवन मैं॥ १॥

# (२५७१) सकलनारायण पांडेय।

श्रापका जन्म १९२८ में हुआ था। आप बड़े ही उत्साही पुरुष श्रीर उन्नति के नवीन सामाजिक विचारों के पक्षपाती हैं। मुख्यशः आपही के परिश्रम से आरा नागरीप्रचारिणी सभा स्थापित हुई। आपने अनेक अन्थ रचे हैं, जिनमें से हिन्दीसिद्धान्त-प्रकाश, सृष्टितस्व, प्रेमतस्व, आरापुरातस्व, वीरबाला-निबन्ध-माला, व्याकरण-तस्व आदि प्रधान हैं। राजरानी श्रीर अपराजिता आपके उपन्यास हैं। आप बड़े ही मिलनसार श्रीर उदार प्रकृति वाले पुरुष हैं। आपने जैनेन्द्रिकशोर की एक अच्छी जीवनी लिखी है।

# (२५७२) हेमन्तकुमारी चौधरी।

आपका जन्म १९२५ में लाहीर में हुआ था ग्रीर १९४२ में विवाह के पश्चात् ये शिलांग चली गईं। आप कई एक स्थानें में रहीं श्रीर सदैव परीपकारी कार्य्य करती रहीं। आपने आदर्शमाता, माता ग्रीर कन्या, नारीपुष्पावली, ग्रीर हिन्दी वँगला प्रथम शिक्षा नामक पुस्तकें रचीं। आप हिन्दी में वक्तृता भी देती हैं।

नाम—(२५७३) चन्दकला वाई, वूँदी।

प्रन्थ—(१) करुणाशतक, (२) रामचरित्र, (३) पद्वीप्रकाश,

(४) महोत्सवप्रकाश।

समय-१९५०।

विवरण—ये कविराव गुलाबसिंह जी की दासी-पुत्री हैं। कविता अच्छी करती हैं। उदाहरण—

सागर धरम को उजागर प्रबीन महा
परम उदार मन जन सुखटारने।।
गुन रिभवार किव कोविद निहालकार
वैरी मद गार उपकार उर धारने।॥
चन्द्रकला कहै रनधीर परपीरटार
जस विसतार कर जग सुखसारने।।
माड़वारनाथ सरदारसिंह सीलिसिंधु
ग्रानँद को कंद दीन दारिद विदारने।॥१॥
(२५७४) बक्सराम पाँडे हल्दी-निवासी।
(सुजान कवि)।

पंडित बक्सराम जी की कविता लिलत है। ग्रापने ७ ग्रन्थ रचे हैं। (१) सं० १९५८में बना हुग्रा तन्मयादर्श पृ० ३० का ग्रन्थ पद्यमय श्रुङ्गार-रस से परिपूर्ण है, (२) श्रीकृष्णचन्द्राभरण नाम का ग्रलंकार का ग्रन्थ पृष्ठ १४० का भी पद्यमय है। यह ग्रंथ भी सं० १९५८ का रचा हुग्रा है। (३) कमलानंदिवनोद पृ० १५४ का है। यह पद्यमय ग्रन्थ भी सं० १९५८ में रचा गया है। (४) राधाकृष्णिवज्य १९६० के संवत् में बना हुग्रा २४६ पृष्ठ का ग्रन्थ है। इनके ग्रितिरक्त (५) हिम्मणी-उद्घाह पृ० ५४, (६) सदुपदेशमालिका पृ० २०, ग्रीर (७) श्रीरामेश्वरमूपण पृष्ठ १०६ का ग्रलंकार ग्रन्थ भी ग्रापने रचे।

ये तीनें। प्रन्थ सं० १९६० में ही बने । कृष्णचन्द्रचन्द्रिका संवत् १९५० में ग्रापने रची।

ग्रापने समस्यापूर्ति में बहुतेरे छन्द रचे हैं। ग्रापकी ग्रवसा प्रायः ५० साल की होगी।

#### (२५७५) मथुराप्रसाद जी मिश्र।

**यापका जन्म स्थान ज़िला सुलताँपूर ग्रमेठी रा**ज्य के ग्रंतर्गत पिक्छम गाँव में है। ये संस्कृत के ग्रव्छे विद्वान् थे ग्रीर भाषा का काव्य भी मनेाहर करते थे। बँगला का भी अभ्यास आपने किया था। इन्होंने बावू कालीप्रसन्नसिंह सबजज लखनऊ की ग्राज्ञानुसार ग्रीर उन्हीं की सहायता से कृत्तिवास कृत बँगला रामायण के लंकाकांड का छन्दे।बद्ध ग्रनुचाद करके संवत् १९५१ में प्रकाशित किया था, ग्रीर उसके पीछे उत्तरकांड का भी ग्रनु-वाद ग्रारम्भ किया था परंतु वह प्रकाशित नहीं हो सका ग्रीर बीचही में पंडितजी एवं सबजज साहव का स्वर्गवास होगया। यह लंकाकांड ही संपूर्ण तुलसीदास की रामायण से ग्राकार में कुछ कम न है।गा। इसमें रायल ग्रठपेजी के ५१० पृष्टों में कथा, १० पृष्टों में भूमिका, ५ में विषय-सूची, तथा ७८ पृष्टों में टिप्पणी इत्यादि हैं। कुल ६०३ पृष्ठों में यह कांड समाप्त हुआ है। इसमें कथा बहुत विस्तार से लिखी गई हैं। भाषा इसकी संस्कृत, वजभाषा तथा वैसवाड़ी मिश्रित है। हम मशुराप्रसाद जी की मधुसूदन दास की श्रे खी में रखते हैं। उदाहरख—

रविकिरण तनुते प्रकट शशधर ज्योति ज्योतिष्मान।
श्रम बिंदु भलकत चंद्रमुख श्ररबिंद-बुंद समान ॥
रिव उदयते लिंग श्रस्त युद्ध प्रवृत्त निहँ श्रवसान।
कर मध्य भीषण धनुष बरषिहँ प्रखर श्रगणित बान॥
त्णीर ते शर लेत क्षण यकमात्र बाण लखाय।
दरशात रिपुदल पर परत शत सहस ते श्रिधकाय॥

संग्राम जासु यम ग्रादि गये पराई।

कोदण्ड हाथ लखि कम्पत देवराई ॥ जेते सुरासुर सुवीर त्रिलेक माहीँ ।

जाके कराल शर ते थिर कोड नाहीं ॥ आदेशकारि शशि सूर समीर जाके।

त्रैलेक्य हर्षित महा विनिपात ताके॥ सानंद देव-मुनिवृंद ऋचा सुनावैं। गंधर्व दुंदुभि वैंबजाय सुगीत गार्वे॥

(२५७६) द्विजांग (गंगाधर) अवस्थी।

ये दासापुर, सीतापुर-निवासी थे। आपका कविता-काल संवत् १९५१ से था। आपका हाल बलदेव (नं० २०८८) कवि के वर्णन में है।

(२५७७) ठाकुरप्रसाद खत्री, काशी ।

इनका जन्म १९२२ में हुआ था । आपने काशी-नागरीप्रचा-रिणी सभा में बहुत दिन काम किया है। आज कल आप वैपारी श्रीर कारीगर नामक पत्र निकाल रहे हैं, जो बड़ा उपयोगी है। आपने च्यापार ऋदि उपयोगी विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं और इसी प्रकार के उत्तम लेख लिखने पर सभा से पदक आदि भी पाये हैं। आपके निम्नलिखित ग्रंथ हमने देखे हैं:—लखनऊ की नवाबी, हमारा प्राचीन ज्योतिष, करछा, सुघड़ दरजिन, मिस्ट्रीज़ केटि आफ़ लंदन के कुछ ग्रंश का अनुवाद, ग्रेंगर व्यापारिक कोश।

## (२५७८) महेंदुलाल गर्ग (पंडित) ।

श्राप का जन्म सं० १९२७ में हुआ था। आप सेना-विभाग में डाक्टर हैं श्रीर इसिलए स्थान स्थान पर खूब घूमे हैं। आपने कश्मीर श्रीर चीन भी देखा है। गर्गविनाद, अनन्त ज्वाला, पृथ्वी-परिक्रमा, पतिपत्नी-संवाद, तरुणों की दिनचर्थ्या, जापानदर्पण, चीनदर्पण, जापानीय स्त्रीहाक्षा, प्लेग चिकित्सा, ध्रुवदेश, सुम-साग, परिचर्याप्रणाली आदि अनेक उपयोगी अन्य आपने लिसे हैं। इनके अतिरिक्त डाक्टरी विषयों के भी आपके कुछ अन्य अन्य हैं।

# (२५७६) व्रजनंदनसहाय।

आपका जन्म संवत् १९३१ में हुआ। आप ज़िला आरा में अख़ितयारपूर के कायस्य क़ानूनगोवंशी वावृ शिवनंदनसहाय के पुत्र हैं। अँगरेजी बी० ए० पास करके अब आरा में आप वकालत करते हैं और इस समय आरा नागरी-प्रचारिणी सभा के मंत्री तथा नागरीहितैपिणी पत्रिका के सम्पादक हैं। आपभाषा गद्य और पद्य के अच्छे लेखक हैं। आपकी कविता प्रशंनीय होती है। अध

तक निम्निलिखित २० ग्रंथ हिन्दी में ग्रापके रचित तथा ग्राचादित हैं। इनके ग्रितिरिक्त समाचारपत्रों में ग्रापके लेख तथा कविताएं प्रायः छपती रहती हैं। ग्राप हिन्दी के ऐसे बड़े उत्साही सहायक हैं कि वकालत में फँसे रहने पर भी ग्रपना ग्रमूल्य समय हिन्दी-सेवा में भी व्यय करते हैं। हिंदी की उन्नति के वास्ते ऐसे ही सहायकों की ग्रावश्यकता है। ग्रापके ग्रंथ ये हैं:—

पद्य—(१) हनुमानलहरी, (२) श्रीवजिनोद, (३) सत्यभामा-मंगल, (४) एक निर्जनहीपवासी का विलाप।

नाटक—(१) सप्तमप्रतिमा त्रोटक, (२) उद्धव नाटक, (३) वृद्धा वर गद्यपद्य-मिश्रित प्रहसन ।

ग्रनुवाद—(१) चन्द्रशेखर उपन्यास, (२) कमलाकांत का इज़-हार प्रहसन।

(१) अर्थशास्त्र।

समालोचना—(१) चन्द्रशेखर उपन्यास।की समालोचना। उपन्यास—(१) राजेन्द्रमालती, (२) अद्भुतप्रायश्चित्त, (३) सौन्द्र्योपासक, (४) आद्श्रीमेत्र।

जीवनचरित्र—(१) पंडित बलदेवप्रसाद की जीवनी (२) राय वहादुर बंकिमचन्द्र की जीवनी, (३) विद्यापित ठाकुर की जीवनी, (४) वावू राधाकृष्णदास की जीवनी।

संपादित—(१) मैथिलकोकिल।

श्रापने भाषा में कई श्रावश्यकीय विषये। पर रचना की है। यह वड़ी प्रशंसनीय वात है। श्रापका कविताकाल संवत् १९५२ समभना चाहिए। नाम—(२५८०) कुष्णबलदेव खत्री कालपी।

ग्रन्थ—(१) भतृ हरि नाटक, (२) फ़ाहियान भाषा, (३) हा ए-न्सांग भाषा, (४) विद्याविनाद पत्र।

जन्मकाल—१९२७ के लगभग। समय—वन्तरमान।

विवरण—ये महाशय हिन्दी के बड़े रिसक ग्रीर गद्य के सुलेखक हैं। प्राचीन विषयों की खेाज में भी इन्होंने समय लगाया है। इनका भर्ते हिर नाटक पढ़ने से रुलाई ग्रा जाती है। विद्याविनाद पत्र भी इन्होंने कुछ साल निकाला था।

नाम—(२५६१) जयदेवजी भाट, ग्रलवर।

रचना--स्फुटकाव्य।

**जन्मकाल--१९२**८।

रचनाकाल-१९५३।

विवरण—ग्राप रावराजा ग्रलवर के ग्राश्रित हैं। ग्रापकी कविता बड़ी ही सरस होती है। उदाहरण।

फैली सुगंधभरी लितका सोई गोरखधन्य प्रवन्य बनाया।
स्यौं जयदेव विभूति की भाँति वड़े अनुराग पराग लगाया॥
नीरज नील निचाल अमोल पिकी धुनि चाल अतेल सुनाया।
प्रान की भीस्र वियोगिन पै रितुराज फकीर है माँगन आया॥ १॥
सोरन को करिके चहुँगोरन मोदभरे बन मार नचेंगे।
वारिद वीज लटा जुत देखि वियोगिन के तन ताप तचेंगे॥

त्यों जयदेव उमंगन सें। नरनारि अपार विहार रचैंगे। पावस की रितु मैं सजनी विन पीतम के किमि प्रान बचैंगे॥१॥

## (२५८२) अमरकृष्ण चौबे (अमर)।

ये प्रसिद्ध महाकवि बिहारीलालजी के वंश में हैं। इस समय इनकी अवस्था अनुमान से ४० साल की है। इनका सम्बन्ध बिहारी से इस तरह है।

प्रथम विहारीदास प्रगट जिन सप्तसती कृत।

विसद ज्ञान के धाम कहूँ ठवलेश न दुरमत॥

तिनके गोकुलदास तनय तिहि स्नेमकरन गिन।

दयाराम सुत तासु बहुरि तिनके मानिक भिन॥

पुनि भे गनेस तिनके तनय बालकृष्ण तिनके भयेउ।

गुन निपुन चतुरता सहन सो कविता तिय नायक कहेउ॥१॥

तिनके भा श्रति मंद्मित कविजन किंकर जानि । विद्या विमल विवेक विन ग्रमरकृष्ण पहिचानि ॥२॥

े ये वूं दी दरबार के राजकिव हैं। किवता इनकी सरस होती है। उदाहरण—

आरित हरन निगमागम वस्तानै तेर्गाहे
भारी निज विरद मभाव क्यों पसारे ना।
अमर भनत गुनहीन जन दीन जानि
मीन क्यों विहीन वारि खीनता विसारे ना॥

अतुल उदार त्रिपुरारि प्रान प्यारे जग जलिंध अथाह पेखि चित्त धीर धारै ना। कारन सकल कलि बारन पै सिंह रूप तारन कहाय नाम काहे पार पारै ना॥१॥

#### (२५८३) श्यामसुंदर (श्याम)।

ये असनी ज़िला फ़तेहपुर-निवासी पंडित मन्नालाल मिश्र के पुत्र श्रीर कवि सेवन के शिष्य हैं। इन्होंने संवत् १९५२ में ठाकुर महेश्वर बच्शासिंह तअल्लुक़दार रामपुर मथुरा ज़िले सीतापुर की आक्रा-जुसार महेश्वरसुधाकर नामक ग्रंथ बनाया। इसमें नायिकाभेद का वर्णन है श्रीर ग्रंत में समस्यापूर्ति के छंद हैं। इस ग्रंथ की भाषा वजभाषा है। कवि ने प्रायः सब उदाहरणों का तिलक भी कर दिया है। ये महाशय साधारण श्रेणी में गिने जाते हैं। उदा-हरणार्थ इनका एक छंद लिखा जाताहै।

सोभित मेारपखा श्रुति कुंडल माल विसाल हिये विलसी है। स्याम सरोज विनिंदक नैन सु ग्रानन की समता न ससी है। वैन सुधा मुसुकानि ग्रमी सम देखु ग्ररी उर ग्रानि गसी है। मूरित माधुरी मोहन की सुनते सजनो मन माहिँ वसी है।

#### (२५८४) बचनेश मिश्र ।

ये रियासत कालाकांकर में नैकर हैं। ग्राप गद्य श्रीर पद्य दोनें। के ग्रच्छे लेखक हैं। ग्रापकी ग्रवस्था ४० वर्ष के लगभग देखने से समक्ष पड़ती है। ग्राप वड़े उत्साही पुरुष हैं।

## (२५८५) गंगाप्रसाद अभिहोत्री (पंडित)।

ये हमारे प्राचीन मित्र हैं। ग्राप हिन्दी के एक परम प्रसिद्ध गद्य-लेखक हैं श्रीर कई स्वतन्त्र प्रन्थ एवं ग्रमुवाद प्रन्थ ग्रापने लिखे हैं। ग्राप मध्य प्रदेश की छुईखदान रियासत में ऊँचे कर्माचारी थे। ग्रापका जन्म १९२७ में हुग्रा। ग्रापने मराठी के चिपल्रणकर नामक प्रसिद्ध लेखक के संस्कृत कविपंच एवं निवन्थमालादर्श का भाषानुवाद किया है तथा रसवाटिका नामक रससम्बन्धी एक ग्रन्छा रीति-ग्रंथ लिखा है। भवभूति के ग्राधार पर इन्होंने मालती माधव नामक एक ग्रन्थ उपन्यास के ढङ्ग पर बनाया है। नर्मदा पर ग्रापने एक कविता-ग्रन्थ भी रचा है। ग्राप भाषा के बड़े ऊँचे लेखकों में गिने जाते हैं। ग्रापके प्रन्थों में निवन्थमाला, प्रण्यी माधव, राष्ट्रभाषा, संस्कृत-कविपंच, मेधदूत, डाकृर जानसन की जीवनी ग्रीर नर्मदाविहार मुख्य हैं। इस समय ग्राप केरिया रियासत के दीवान हैं।

#### (२५८६) गंगानाथ का (डाक्टर) महामहोपाध्याय ।

ये संस्कृत के महान् पंडित हैं। ग्राप की ग्रवस्था ग्रमी ४० वर्ष से ग्रियक नहीं है, पर तो भी ग्राप महामहोपाध्याय ग्रीर डी लिट की पदिवियों से विभूषित हैं। ग्राप अँगरेज़ी एम० ए० तक पढ़ चुके हैं ग्रीर ग्राज कल म्योर कालेज इलाहाबाद में शिक्षक हैं। ग्रापने संस्कृत के ग्रनेक ग्रन्थ रचे हैं ग्रीर कुछ भाषा के भी गद्य-ग्रन्थ गम्भीर विषयों पर बनाये हैं।

# (२५८७) रामजीलाल शर्मा।

ये प्रयाग में रहते हैं। ग्रापकी ग्रवस्था प्रायः ३४ वर्ष की है। ग्रापने गद्य में कई उत्तम पुस्तकें लिखी हैं, जिन में २३५ पृष्ठों का एक ग्रंथ सीताचरित है। ग्रापकी लेखन-रौली सराहनीय है। ग्रापके १६ ग्रन्थों में से ९ वालकों के लिए लिखे गये हैं। ग्राज कल ग्राप विद्यार्थी नामक मासिक पत्र निकालते हैं।

# (२५८८) राधाकृष्ण मिश्र ।

ये प्रसिद्ध लेखक माधवप्रसाद के किनष्ठ भाता भाउभर ज़िला रोहतक के रहने वाले हैं। ग्राप की अवस्था ग्रब प्रायः ४० वर्ष की होगी। ग्राप संस्कृत के ग्रच्छे विद्वान् हैं ग्रीर ग्रपने भ्राता के समान सुलेखक हैं।

## (२५८६) राजाराम शास्त्री ।

इनका जन्म सं० १९२७ में हुआ था। आप दयानन्दकालेज लाहीर में अध्यापक हैं। वाल्मीकीय रामायण, चेदान्तदर्शन, याग-दर्शन, मनुष्यसमाज, शङ्कराचार्य (जीवनचरित्र), वृहदारण्य-कोपनिषत् भार दशोपनिषत् भाष्य नामक ग्रंथ आपने वनाय हैं। आप भाषा के मर्मज्ञ हैं और उपरोक्त ग्रंथों के श्रतिरिक्त अन्य कर्र ग्रंथ लिख चुके हैं। आप वड़े ही परोपकारी भार धर्मनिष्ठ सज्जन हैं।

(२५६०) गर्गोशदत्त शास्त्री वाजपेयी, क्नोज।

इनकी अवस्था प्रायः ४० वर्ष की होगी। आप भारत-धर्म-महामग्डल के एक सुयाग्य श्रीर ट्याशय उपदेशक हैं। आपके उपदेशों को जनसमुदाय बहुत पसन्द करता है। ग्रापने धर्म पर्व दश नशास्त्रविषयक कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। ग्राप बड़ा सबल व्याख्यान देते हैं।

नाम—(२५६१) हरिपालसिंह क्षत्रिय सोहिलामऊ डा॰ ख़ा॰ संडीला, ज़िला हरदोई।

ग्रन्थ—(१) दुर्गाविजय, (२) प्रेमगीतावली, (३) ग्रन्नपचीसा, (४) प्रेमपचासा, (५) ऊषा-ग्रानिरुद्ध नाटक, (६) वसंत-विनाद, (७) पावसप्रमाद, (८) सिंहासनबचीसी पद्य, (९) प्रेमपारिजात, (१०) हरिपालविनाद, (११) ऋतुरसांकुर, (१२) रागरङ्ग, (१३) रागरत्नावली, (१४) वियोग वज्राघात, (१५) चन्द्रहास नाटक, (१६) इंदुमती उपन्यास।

जन्मकाल-१९३६।

कविताकाल-१९५४।

विवरण—ग्राप उत्साही ग्रीर उत्तम लेखक हैं।

#### (२५६२) रामप्रिया जी।

श्रीमती महारानी रघुराज कुँवरि उपनाम रामप्रिया अवधप्रदे-शांतर्गत ज़िला प्रतापगढ़ के आनरेवुल राजा प्रतापवहादुरसिंह सी० आई० ई० की रानी हैं। इन्होंने महाराज सप्तम एडवर्ड के तिलकीत्सव में इँगलैंड जाकर महारानी से मुलाक़ात की थी। ये वड़ी विदुषी हैं श्रीर महिलाओं की सभासीसाइटी इत्यादि से वड़ी सहानुभूति रखती हैं। इन्होंने भक्तिपद्म के अनेक रागें में रामियाविलास नामक ग्रंथ रचा है, जिससे इनकी विद्या का परिचय मिलता है। इसी ग्रंथ से एक छंद नीचे लिखते हैं:—
किह रामित्रया गुन गावैं जो राम के छंद रचैं जो हुलासन सें।
सु अलंकत छंद विचारों करैं नित वैठे रहें हढ़ आसन सें।
फल चारिहु पावैं विना श्रम के भय ताहि कहा जम-पासन सें।
फिरि ग्रंतहुँ स्वर्ग पयान करैं किव वैठे विमान हुतासन सें।

इन्होंने उपरोक्त ग्रंथ के ज्ञतिरिक्त स्फुट रचना भी की है। इनकी भाषा साधारण ग्रीर भाव सरल हैं।

इनका स्वर्गवास वैशाख सं० १९७१ में हा गया।

### (२५६३) भगवानदीनजी (लाला, दीन)।

यापका जन्म संवत् १९३२ में ज़िला फ़तेहपुर के मीज़ा वरवट में हुया। याप कायस्थ श्रीवास्तव क़ानूनगे। हैं। यापने पहले फ़ारसी भाषा पढ़ी, तदनंतर उदू, हिन्दी ग्रीर अँगरेज़ी एफ, प० तक पास की ग्रीर संस्कृत तथा बँगला में भी ग्रभ्यास किया। ग्रापने कायस्थपाठशाला इलाहाबाद, गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद, खतरपूर स्कूल ग्रीर हिन्दू कालिजियट स्कूल में शिक्षक का काम किया है। नागरीप्रचारिणी सभा के कोप-विभाग में भी इन्होंने कुछ दिन काम किया है। इस समय ग्राप गया में लक्ष्मी पित्रका के सम्पादक हैं। ग्राप भाषा गद्य तथा पद्य के योग्य लेखक ग्रीर सुकवि हैं। ग्राप भाषा गद्य तथा पद्य के योग्य लेखक ग्रीर सुकवि हैं। ग्राप हिन्दी के बड़े ही प्रेमी तथा ग्रुमचिंतक हैं। हमारे केवल एक कार्ड भेजने पर ग्रापने स्वरचित ५ पुस्तकें भेजीं ग्रीर ग्रापके पास जो हिन्दी-साहित्य-इतिहास-विपयक वहुत सा

मसाला जमा था, उसके देने का वचन दिया, तथा ग्रीर कई उचित परामर्श भी दिये। हम ग्रापके हिन्दी-प्रेम तथा उत्साह की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। ग्रापही सरीखे उत्साही पुरुषों से हिन्दी साहित्य का उपकार हा सकता है। ग्रापकी रचित, ग्राचित तथा सम्यादित पुस्तकें ये हैं:—

(१) भक्तिभवानी ,(पद्य), (२) आदर्शहिन्दू रमणी (गद्य), (३) धर्म ग्रीर विज्ञान (ग्रनुवाद), (४) वीर बालक (पद्य), (५) वीर क्षत्रानी, (६) रामचरणांक माला, (७) वीरप्रताप काव्य, (८) हिस्मत बहादुर विख्दावली संपादित, (९) राजविलास सम्पादित, (१०) ठाकुर कवि की जीवनी, (११) ग्रानंद्घन, हंसराज, पेहिकर, ग्रीर ग्रक्षर ग्रनन्य की जीवनी, (१२) तुलसीसतसई का पद्यबद्ध ग्रनुवाद, (१३) भाल रामायण।

ग्रापकी कविता के उदाहरण में "वीरप्रताप" से कुछ ग्रंश यहाँ उद्धृत किया जाता है । ग्रक्तबरी फ़ौज की ग्रामद सुनकर राणा प्रतापसिंह ग्रपने शूर वीरों से कहते हैं:—

सव बीरों से ललकार के यक बात सुनाई।
यह ग्राज़िरी बिन्तों मेरी सुनलों मेरे भाई॥
पैदा हुग्रा संसार में यक रोज़ मरैगा।
मरना तो मुक़द्दम है न टारे से टरेगा॥
फिर इससे भला मौक़ा कहा कीन पड़ेगा।
रजपूती की क्या गाट का पी रोज़ ग्रड़ेगा॥
पाँसे करी तलवार तबर तीर के यारो।

परिचय मिलता है। इसी ग्रंथ से एक छंद नीचे लिखते हैं:—
किह रामिंग्या गुन गावैं जो राम के छंद रचें जो हुलासन सें।
सु अलंकत छंद विचारों करें नित वैठे रहें हुढ़ आसन सें।
फल चारिह पावैं विना श्रम के भय ताहि कहा जम-पासन सें।
फिरि ग्रंतहुँ स्वर्ग पयान करें किव वैठे विमान हुतासन सें।

इन्होंने उपरोक्त श्रंथ के अतिरिक्त एफुट रचना भी की है। इनकी भाषा साधारण ग्रीर भाव सरल हैं।

इनका स्वर्गवास वैशाख सं० १९७१ में हा गया।

#### (२५६३) भगवानदीनजी (लाला, दीन)।

ग्रापका जन्म संवत् १९३२ में ज़िला फ़तेहपुर के मीज़ा वरवट में हुग्रा। ग्राप कायस्थ श्रीवास्तव क़ानूनगा हैं। ग्रापने पहले फ़ारसी भाषा पढ़ी, तदनंतर उर्दू, हिन्दी ग्रीर अँगरेज़ी एफ़, प॰ तक पास की ग्रीर संस्कृत तथा वँगला में भी ग्रभ्यास किया। ग्रापने कायस्थपाठशाला इलाहाबाद, गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद, रहत स्कूल ग्रीर हिन्दू कालिजियट स्कूल में शिक्षक का काम किया है। नागरीप्रचारिणी सभा के केाप-विभाग में भी इन्होंने कुछ दिन काम किया है। इस समय ग्राप गया में लक्ष्मी पित्रका के सम्मादक हैं। ग्राप भाषा गय तथा पद्य के येग्य लेखक ग्रीर सुकवि हैं। ग्राप शिष्टा के बड़े ही प्रेमी तथा ग्रुमचिंतक हैं। हमारे केवल एक कार्ड भेजने पर ग्रापने स्वरचित ५ पुस्तकें भेजीं ग्रीर ग्रापके पास जे। हिन्दी-साहित्य-इतिहास-विपयक वद्भत सा

असाला जमा था, उसके देने का वचन दिया, तथा ग्रीर कई उचित परामर्श भी दिये। हम ग्रापके हिन्दी-प्रेम तथा उत्साह की भुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। ग्रापही सरीखे उत्साही पुरुषों से हिन्दी साहित्य का उपकार हा सकता है। ग्रापकी रचित, ग्रापकी तथा सम्यादित पुस्तकें ये हैं:—

(१) भक्तिभवानी (पद्य), (२) ब्रादर्शहिन्दू रमणी (गद्य), (३) धर्म ब्रोर विज्ञान (अनुवाद), (४) वीर बालक (पद्य), (५) वीर क्षत्रानी, (६) रामचरणांक माला, (७) वीरप्रताप काव्य, (८) हिस्मत बहादुर विख्दावली संपादित, (९) राजविलास सम्पादित, (१०) ठाकुर कवि की जीवनी, (११) ब्रानंदघन, हंसराज, पेहिकर, श्रीर ब्रक्षर ग्रनन्य की जीवनी, (१२) तुलसीसतसई का पद्यबद्ध ब्रनुवाद, (१३) भाल रामायण।

आपकी कविता के उदाहरण में "वीरप्रताप" से कुछ ग्रंश यहाँ उद्भृत किया जाता है। अकवरी फ़ौज की आमद सुनकर राणा प्रतापसिंह अपने शूर वीरों से कहते हैं:—

सव बीरों से छठकार के यक बात सुनाई।
यह आ़िक्ति विन्ती मेरी सुनलों मेरे भाई॥
पैदा हुआ संसार में यक रोज़ मरेगा।
मरना तो मुक़द्दम है न टारे से टरेगा॥
फिर इससे भला मौक़ा कहा कीन पड़ेगा।
रजपूती की क्या गेट का पा रोज़ अड़ेगा॥
पांसे करी तलवार तबर तीर के यारा।

रन खेळ मरद का है नरद शत्रु की मारो ॥ पुरखें। के बड़े वेाल की इज़्ज़त की बचाना। माता व बहन वेटी का सत धर्म रखाना॥ निज धर्म व सूरधामां का सनमान बढ़ाना। तीरथ व महा धामें। का सत्कार कराना॥ इन कामों में गर जान का डर हो ता न डरिए। क्षत्री का परम धर्म है यह ध्यान में धरिए॥ दिल में जो हो यकलिंगजी भगवान का ग्रादर। बापा के व साँगा के हों उपकार सरों पर ॥ बहनें कि व कन्याओं की इज्ज़त की है। कुछ दर। यश लेने का कुछ ध्यान है। निन्दा का हो कुछ डर॥ श्रीराम की ग्रीलाद की इज्ज़त प नज़र है।। ता भाइया यह वक्त. है बस बाँधा कमर का ॥

ते। भाइया यह वक्त. है बस बाँधा कमर का ॥
कैसी ज़ोरदार तक़रीर है ? रानाजी मार्नासंह का लड़ाई में
दूढते हुए उनके पास पहुँचे :—

ग्राख़िर की बड़ी देर में श्रीमान की पाया।

ललकार के परताप ने यह वील सुनाया॥

पे मान मुसलमान अँबारी में सँभल वैठ।

ग्रव देख ले छत्री की भी मूछों की ज़रा पेंठ॥

यह कह के तमक ताव से भाले की सँभाला।

भुज दण्ड के बल ताल किया बार निराला॥

वस छोड़ दिया मान पे यक सौंप सा काळा। इस पाता दे। वस उम्र का भर जाता पियाळा॥ अफ़सोस महावत ही गिरा उससे निपट कर।

लेहि की अँबारी में हका ज़ोर से ठट कर ॥
चेतक की दपट हाथी के मस्तक पै उड़ाया।

ग्रीर चाहा कि तलवार से कर दीजे सफ़ाया॥
चेतक ने क़दम हाथी के मस्तक पै जमाया।

इतने ही मैं उस हाथी ने हख़ अपना फिराया॥
ग्रीर चीख़ के भागा कि भगे मान के ग्रीसान।
ग्रीसान ते। भागे पै रहे मान के तन प्रान॥
(२५६४) बदरीप्रसादजी वैदय।

ये लखनऊ में ग्रेवरिसयर थे। ग्रापकी मौत संवत् १९६५ में प्रायः ३५ साल की ग्रवसा में हुई थी। ग्राप हिन्दी के बड़े उत्साही उन्नायक थे। लखनऊ में एक देवनागरी सभा ग्रापने खापित की थी, जिसमें प्रायः ३० सभ्य थे। वह सभा ग्रापके साथ ही दूटः गई। ग्राप गद्य के एक लेखक भी थे।

इनका जनम ज्येष्ठ शुक्क १२ संवत् १९३१ को डुमराँव में हुआ था। इनके पिता राजेश्वरजी राधाप्रसादिस है महाराज डुमराव के सभासद थे। ये शाकद्वीपी ब्राह्मण हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा अच्छी पढ़ी है। चार वर्ष मालवा में इन्होंने जैन ग्रन्थों का मागधी से संस्कृत में अनुवाद किया ग्रीर तीन वर्ष कलकत्ता एवं एक वर्ष मेरठ कालेज में संस्कृत पढ़ाया। अव ये डुमरावँनरेश के बालक को पढ़ाते हैं। एक वर्ष इन्होंने अवधकेसरी मासिकषत्र का सम्पादन किया। आपने संस्कृत के कुछ प्रत्थ बनाये प्रीर आनन्दकुसुमेश्वान एवं सदाबहार नामक दे। पद्य-प्रत्थ भी रवे। पहले में मनहरनें में श्रुंगार काव्य ग्रीर द्वितीय में गाने की चीज़ें हैं। इनके अतिरिक्त मिश्रजी ने गंगालहरी, गंगाष्टक, महिम्न, शिवतांडव ग्रीर भामिनीविलास का पद्य में तथा मार्कंडेय पुराण, ग्रीर दशकुमारचरित्र का गद्य में ग्रुवाद भी किया है। ग्रापने ग्रयोध्यानरेश महाराजा प्रतापनारायणिसंह, पण्डित राधाबल्लभ जोशी, ग्रजान किव, बच्चू मलिक, बालराम स्वामी, उमापतिदत्त शर्मा, किव गेविन्द गिल्ला भाई ग्रीर दुर्गादत्त परम हंस के जीवनचरित्र भी लिखे हैं। फुटकर लेख भी ग्रापके बहुत हैं। उदाहरण में खानाभाव से केवल दे। छन्द यहाँ लिखे जाते हैं।

बार बार चमके चहुँ घा चंचला री देखु
विश्वन्द बारिद हू बारि बरसावे है।
पान पुरवाई बहै पपिहा पुकारे पीय
मारगन कृकि कृकि मदन जगावे हैं॥
पेसे समे नाहीं निबहैगा मान तेरा बीर
नाहक अकेली वैठि वेदन बढ़ावे है।
मानि ले हमारी बात वेगि चलु मेरे साथ
जारि कर आजु ताहि कान्हर बुलावे है॥

कवें सु गंग तीर की निकुंज में निवास कै। महेरा की प्रणाम के विसारि नीच ग्रास के ॥ कलत्र पुत्र देह गेह नेह छोड़ि हू सवै । उचारि शम्भु शुद्ध मन्त्र होयँगे सुखी कवै ॥

मिश्रजी के वर्णित विषय ग्रीर वर्णन ग्राहरणीय हैं।

#### (२५६६) श्यामविहारी मिश्र ।

इनका जन्म संवत् १९३० में इटैांजा ज़िला लखनऊ में हुआ था। इनके पिता परिडत बालदत्त मिश्र एक सुकवि थे। बाल्या-वस्था में उदू पढ़ कर इन्होंने संवत् १९४२ से लखनऊ में अँगरेज़ी का पढ़ना ग्रारम्भ किया। संवत् १९५२ में बी० ए० पास करके इन्होंने दूसरे साल यम० ए० पास कर लिया थ्रीर संवत् १९५४ से ये डेपुटीकलेक्टर नियत हो गये। संवत् १९६२ में इन्होंने ग्रपनी नैकिरी पुलीस में बदलवा कर डेपुटी सुपरिंटेंडेंट का पद पाया ग्रीर संवत् ६७ में महाराज छतरपूर ने इन्हें ग्रपनी रियासत के दीवान होने के निमित्त बुलाया। तब ये पुलीस छोड़ कर फिर डेपुटी कलेकुरी पर चले ग्राये ग्रीर श्रावण मास से छतरपूर में दीवान हो गये। इन्होंने पद्य रचना १५ या १६ वर्ष की **च्रवस्था** से आरम्भ कर दी थी और संवत् १९५५ में अपने कनिष्ठ भ्राता के साथ लवकुराचरित्र नामक पद्य ग्रन्थ ग्रलीगढ़ में रचा। इसी समय से सब छन्द ग्रीर गद्य लेख साझे ही में बनते रहे। संवत् १९५६ में सरस्वती पत्रिका निकली। तभी से ये गद्य लेख भी लिखने लगे। पहला गद्य-लेख हम्मीर हठ की समालोचना विपयक था, जो सरस्वती के प्रथम भाग में छपा है। पीछे से स्फुट लेखेंा के अतिरिक्त विकृोरियाअष्टादशी, व्यय, हिन्दी-अपील, रूस का

इतिहास, जापान का इतिहास, नेत्रोन्मीलन नाटक, हा काशीप्रकाश, भारतिवनय, हिन्दीनवरल, मदनदहन ग्रीर रघुसम्भव नामक प्रत्थ समय समय पर इन्होंने ग्रपने किनष्ठ भ्राता के साथ बनाये। ग्राज कल वूँ दीबारीश बन रहा है। इनमें से व्यय, कस का इतिहास, जापान का इतिहास ग्रीर हिन्दी-नवरल गद्य में हैं, हा काशीप्रकाश ग्रीर भारतिवनय खड़ी वेलि के पद्य में ग्रीर नाटक छोड़ शेप वज्ञ भाषा के पद्य में हैं। भूषण ग्रन्थावली नामक ग्रन्थ में भूषण की कविता पर टिण्पणी पत्र समालोचना है। कविता की दृष्टि से तें। ये रचनाये हीन श्रेणी में भी स्थान पाने की पात्रता नहीं रसती हैं, परन्तु ग्रात्मस्नेह के कारण इनका यहाँ कथन कर दिया गया। जदाहरण—

समरथ सुतन पै राखत पिता है प्रेम

मातु पै कपूतन विसेख अपनावती।
देखि प्रौढ़ सुत को सुजस मन मोद भरे

कादर को तबहु छिना न विसरावती।

मातु भारती को हैं। तो कादर कपूत मित

याते अम्य चरन सरन तिक धावती।

अरिबन्द नन्द सों न सकित अमन्द पाई

मातु नस्र चन्द की छटाही चित भावती॥

(२५६७) शुकदेविविहारी मिश्र।

इनका जन्म संवत् १९३५ में इटैांजा में हुन्रा था। इनके पिता परिहत वालदत्त मिश्र एक प्रसिद्ध ज़िमीदार ग्रीर कवि थे। इन्होंने वाल्यावस्था में इटैांजा में टट्टू पड़ कर संवत् १९४६ से लखनऊ जाकर अँगरेज़ी पढ़ना ग्रारम्भ किया। संवत् १९५७ में इन्होंने बी० ए० हो कर संवत् १९५८ में हाईकार वकील की परीक्षा पास की । इन्होंने पद्यरचना १५ वर्ष की अवस्था से ग्रारम्भ की थी, परन्तु प्रथम प्रन्थ छवकुराचरित्र संवत् १९५५ में ग्रपने ज्येष्ठ भ्राता श्यामविहारी मिश्र के साथ ग्रलीगढ़ में बनाया। सरस्वती पत्रिका के निकलने के खाथ इन्होंने गद्य लिखना ग्रारम्भ किया। ग्रन्थों के विषय में जे। कुछ इयामविहारी मिश्र के वर्णन में लिखा है वही इनके विषय में भी सममतना चाहिए ; क्योंकि इन दोनों की सब हिन्दी रचनायें साझे ही में बनी हैं। संवत् १९६४ में ये मुंसिफ़ नियत होकर बिलग्राम भेजे गये ग्रीर ग्रब सीतापूर के मुंसिफ़ हैं। काव्योत्कर्ष की दृष्टि से इनकी भी रचना हीन श्रेणी तक नहीं' पहुँ चती, प्रन्तु ग्रात्मस्नेह ऐसा ग्रपूर्व पदार्थ है कि ग्रपने विषय में भी कुछ लिख देने पर विवश करता है। उदाहरण---

बालमीक व्यास कालिदास भवभूति आदि
लाड़िले सुतन की न तेरे विसरायों मैं।
पंगु सम तक गिरिलंघन की धाय मातु
तो सुत बनन हेतु लालसा बढ़ायों में॥
भातन के धवल सुजस में कपूत बनि
केवल कराल कालिमा की चिपकायों में।
राख़ मातु सारदा दया की दीठि फेह तक
साहस के अब ता सरन तिक आयों में॥

अधव जाय कहैं। उनसें। पठई पितयाँ जिन जिक्त भरी हैं। शानी वही जग जाहिर हैं जिनसें। निह नायन हू उबरी हैं॥ साधन येग स्वतन्त्र समाधि विरक्त भली जगसें। कुबरी हैं। ए ब्रज बाल विहाल महान वियोग की माह प्रचंड परी हैं॥

नैन कजरारे कोरवारे धनु भैांह तानि

मारत निसंक बान नेकु ना डरत हैं।

वेसर विसेष वेष कीमति जड़ाऊ

देखि तारन समेत तारापित हहरत हैं॥

ग्रधर कपोल दन्त नासिका बखानां कहा

केस की सुवेस लिख सेस कहरत हैं।

श्रीफल कटेर चक्रवाक से निहारे तैरे

उरज ग्रमाल गेल घायल करत हैं।

(२६००) बाघेली विष्णुाप्रसाद कुँवरि जी।

ये महाशया रीवांनरेश महाराजा श्रीरघुराजसिंह जी की पुत्री हैं। इनका विवाह जोधपूर के महाराजा श्री यशवन्तसिंहजी के छोटे भाई महाराजा श्रीकिशोरसिंह जी के साथ संवत् १९२१ में हुआ था। इनकी भगवद्भक्ति सराहनीय है। इन्होंने एक अच्छा मन्दिर बनाकर उसकी प्रतिष्ठा संवत् १९४७ में की। महाराज किशोरसिंह जी का देहांत संवत् १९५५ में हो गया। कुँवरिजी ने अवधविलास भार छप्णविलास नामक दे। श्रंथ बनाय हैं। कानपूर रिककसमाज की समस्याओं पर इनकी कविता प्रायः छपा करती है। कविता इनकी अच्छी भार भक्तपूर्ण होती है।

इनकी रचना से कुछ छन्द लिखे जाते हैं। इनका शरीरपात हुए थोड़ा समय हुग्रा।

छोड़ि कुलकानि ग्रीर ग्रानि गुरु लेगन की जीवन सु एक निज जाहि हित मानी है। दरस उपासी प्रेम रस की पियासी जाके पद की सुदासी दया दीठि की विकानी है॥ श्री मुख मयंक की चकारी ये सुखेरी बीच ब्रज की फिरत है हैं भारी दुख सानी है।

जिन्हेँ अतिमानी चख पूतरी सी जानी हम सों ते रारि ठानी अब कूबरी मिठानी है॥ १॥

सुन्दर सुरंग ग्रंग ग्रंग पै ग्रनंग वारों जाके पदपंकज ये पंकज दुखारा है।

पीत पटवारेा मुख मुरली सँवारेा प्यारे। कुंडल भलक सिर मार पंख धारा है॥

कोटिन सुधाकर की सुखमा सुहात जाके

मुख माँ छुभाती रमा रंभा सी हजारे। है। नन्द की दुलारे। श्री जसोदा की पियारे।

नन्द का दुलारा श्रा जसादा का पियारा जान भक्त सुख सारा सा हमारा रस्रवारा है ॥ २ ॥

(२६०१) गंगाप्रसाद गुप्त, काशी ।

ये ग्रग्नवाल वैश्य हैं। इनका जन्मकाल १९४२ है। ग्रापने संवत् १९५७ से हिन्दी-लेखन का कार्य ग्रारम्भ किया ग्रीर ग्रव तक ग्राप ५६ ग्रन्थ रच चुके हैं, जिनमें उपत्यासों का प्राधान्य है। ग्रापके श्रन्थों में मुख्य ये हैं:—राजस्थान का इतिहास (पूर्वार्स), बर्नियर की भारतयात्रा, पत्राराज्य का इतिहास, लङ्काभ्रमण, तिद्वतवृत्तान्त, कालिदास का जीवनचरित्र, रामाभिषेक, दुःख ग्रीर सुख, पूना में हलचल, ग्रीर हिन्दी का भूत वर्तमान ग्रीर भविष्य। ग्रापने समय समय पर भारतजीवन, हिन्दीकंसरी, श्रीवेङ्कटेश्वर-समाचार ग्रीर मारवाड़ी का सम्पादन किया है ग्रीर ग्रव ग्राप 'हिन्दी-साहिस' नामक मासिक पत्र निकाल रहे हैं। ग्राप एक बड़े ही होनहार ग्रीर प्रशंसायाग्य लेखक हैं।

# (२६०२) मन्नन द्विवेदी गजपुरी (पंडित) बी० ए० एम० ए० एस० बी०।

गोरखपुर ज़िलान्तर्गत रापती-नदी-तटस्थ गजपुर गाँव में जीविका-वश कुछ कान्यकुढ़ा घराने आ वसे हैं। इन्हों में करवप गोत्रीय मंगलायल के दुवे लोगों का कुल भी है। इसी वंश में पं० मातादीन द्विवेदी एक प्रसिद्ध रईस ज़मीन्दार ग्रीर किये हैं। आप वजमापा के अच्छे किव हैं। पं० मन्नन द्विवेदी आपही के स्थेष्ठ पुत्र हैं। संवत् १९४० वि० की आपादमितपदा के दिन आपका जन्म हुआ है। सब परीक्षाग्रों की अच्छी तरह से पास करते हुए सन् १९०८ ई० में आपने गवर्नमेंट कालेज बनारस से बी० ए० पास किया। किवता करने का ग्रीर लेख लिखने का आपका लड़कपन से शोक है। जब आप अँगरेज़ी के छठवें दरजें में थे तभी से आपके लेख ग्रीर किवता समाचारपत्रों ग्रीर पत्रिं का ग्री तभी से आपके लेख ग्रीर किवता समाचारपत्रों ग्रीर पत्रिं का ग्री में छपती आई हैं। अब ती हिन्दी के मायः सभी पत्र-पत्रिं

काग्रों में ग्रापके लेख ग्रार कविता छपती हैं। ग्रब तक ग्रापकी सैकड़ें। कवितायें पत्र-पत्रिकाग्रों में निकल चुकी हैं। इनमें से निम्नलिखित कवितायें मुख्य हैं:— (१) मातृभूमि से बिदाई (२) मातृभूमि (३) मृत्युराय्याशायी रावण (४) विन्ध्याचल (५) भारत-माता गाँधी के प्रति (६) प्रेमपंचक (७) ग्रामीण दृश्य (८) अर्धरात्रि (९) जन्माष्टमी (१०) दासत्व (११) गृहलक्ष्मी (१२) सती सुले।चना (१३) प्रार्थना (१४) काशी (१५) प्रयाग (१६) हमारा ग्राम (१७) विक्वामित्र द्दारथ के प्रति (१८) उच्छुास (१९) चकार की वेदना ग्रीर रहने पर भी कुछ न कुछ लिखा ही करते हैं। श्रापने निम्न लिखित पुस्तके लिखी हैं:—

(१) बन्धुविनय (पद्य), (२) धनुषभंग (पद्य), (३) रणजीतसिंह का जीवनचरित्र, (४) त्रायेललना, (५) गारखपुरविभाग के कवि ६) भारतवष<sup>°</sup> के प्रसिद्ध पुरुष । कविता के उदाहर**ग** ।

जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन । जिसके मिट्टी जल से ही है रचा गया हम सबका तन॥ गिरिबर गण रक्षा करते हैं उच उठा के श्टंग महान। जिसके लता दुमादिक करते हमको अपनी छाया दान॥ माता केवल बालकाल में निज भंकम में धरती है। हम अशक्त जब तलक तभी तक पालन पोपन करती है॥ मातृभूमि करती है मेरा लालन सदा मृत्यु पर्यंत। जिसके दया प्रवाहीं का नहिँ होता सपने में भी ग्रंत॥

मरजाने पर कण देहां के इसमें ही मिल जाते हैं। हिंदू जलते यवन इसाई दफ़न इसी में पाते हैं। ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्गलाक से भी प्यारी। जिसके पदकमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी॥

# (२६०३) हेमन्तकुमारी देवी (भट्टाचार्य)।

श्रापका जन्म सं० १९४३ में लखनऊ में हुआ था ग्रीर विवाह १९५६ में। आपको हिन्दी से बड़ा प्रेम है ग्रीर उसकी उन्नति में आप सदैव श्रमशीला रहती हैं। प्रयागप्रदिश्ति से लाम नामक १५० एष्टों के निबन्ध पर आपको ५००) पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार आदर्शपुरुष रामचन्द्र पर भी एक लेख पर आप को ५०) का पुरस्कार मिला। आपने स्त्रीकर्तव्य, युक्त प्रदेश का व्यापार ग्रीर वैज्ञानिक कृषि नामक तीन ग्रन्थ लिखे हैं ग्रीर हिन्दी विश्वकीप लिखने की आप की इच्छा है। आप काशी में रह कर सदैव के लिए हिन्दीसेवा का भार लेना चाहती हैं। इस महिला रख का जीवन धन्य है। ईश्वर इसे चिरायु ग्रीर सफलमनेत्र करे, यही हमारा आशीर्वाद है।

### (२६०४) जानकीप्रसाद दिवेदी ।

इनके पिता पंडित रामगुलाम गढ़ा कोटा ज़िला सागर मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जन्म संवत् १९३६ में हुआ। कविता कर-नाही इनका रोज़गार है। निम्नलिखित ग्रंथ इनके बनाये हुए हैं:— (मुद्रित ग्रंथ) (१) जानकी सतसई, (२) मित्रलाम,(३) शिवपरिणय, (४) राक्षस काव्य का अनुवाद, (५) घटखपैर काव्य, (६) नर्मदा-माहात्म्य, (७) श्रृंगारतिलक, (८) वेश्याषोड्श, (अमुद्रित) (९) साहित्यसरावर, (१०) काव्यदेष, (११) भँडोवाभंडार, (१२) काव्यकोमुदी, (१३) नारीनखशिख, (१४) प्रकृति-प्रमाद, (१५) व्यंग्योक्तिविलास, (१६) अन्योक्तिपवासा, (१७) राधाक्तृष्णसंवाद, (१८) रम्भाशुकसंवाद, (१९) विनयशतक, (२०) समस्यापचीसी, (२१) सान सावन, (२२) महेन्द्रमंजरी।

इस समय के अन्य कविगगा।

समय संवत १६४६ के पूर्व।

नाम-(२६०५) सुबंस।

ग्रन्थ—हेकी।

नाम-(२६०६) युगलमाधुरी।

प्रन्थ—मानसमार्तण्डमाला।

समय संवत् १६४६।

नाम-(२६०७) अयोध्यानाथ सरयूपारीण।

श्रनथ—(१) रामविनयमाला, (२) जानकीविनयमाला, (३) भरत-विनयमाला, (४) लक्ष्मणविनयमाला, (५) शत्रुच्चविनय-माला, (६) हनुमानविनयमाला, (७) पितृविनयमाला, (८) विनयावली। जन्मकाल—१९२१ । वर्तमान । ,

नाम—(२६०८) कन्हैयालाल ब्राह्मण, ग्राम कुर्का, ज़िला गया।

ग्रन्थ—(१) पिङ्गलसार, (२) समस्यापृति, (३) सरलशुभकरी, (४) विद्याशक्ति, (५) गयापद्धति ।

जन्मकाल-१९२१। वर्त्तमान।

नाम—(२६०६) जगमोहन, दास कवि के पुत्र।

प्रत्थ<del>— स्</del>फुट छन्द राजा चन्द्रशेखर सिसेंडी की प्रशंसा में।

जन्मकाल—१९२१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६१०) वाचस्पति तिवारी (चेत), गोनी, ज़िला

हरदोई। श्रन्थ—(१) पंचांगदीपिका व नप्टजन्मदीपिका, (२) मानसप्रन-

दीपिका, (३) कर्मसिद्धांतदीपिका, (४) ग्राश्चयदीपिका (५) गंजीफ़ायकतीसी, (६) जादू-वंगाल, (७) फ़ारसी-शब्दसंक्रा, (८) यामिनीयागमालिका, (९) समस्याप्रकाश, (१०) सत्य-

जन्मकाल-१९२१ । वर्त्तमान ।

नारायणकथा।

नाम-(२६११) रघुवरप्रसाद द्विवेदी बी॰ ए॰ सम्पादक

हितकारिखी, जवलपूर।

जन्मकाल-१९२१ । वर्चमान ।

नाम—(२६१२) रामरत्नजी परमहंस।

प्रन्य—(१) शब्द, (२) कुंडलिया ।

नाम—(२६१३) रामलाल ब्राह्मण, श्राम जीगौँ, ज़िला राय-बरेली।

ग्रन्थ—४ ग्रन्थ भाषा में।

जन्मकाल—१९२१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२६१४) लक्ष्मणसिंह तिवारी, भलसंड।

जन्मकाल-१९२१। वत्त मान।

नाम-(२६१५) मिणमंडन मिश्र।

थ्रन्थ-पुरस्रमाया।

कविताकाल—१९४७ के पूर्व। एक मणि मंडन मिश्र तुलसीदास के समकालीन थे।

समय संवत १६४७।

नाम—(२६१६) गोपालदासवल्लभ शरण, विजावर।

प्रन्थ-संगीतसागर।

नाम—(२६१७) गंगाब खरा ठाकुर तालुक़दार, रामकोट,

सीतापूर।

प्रत्थ-कृष्णचन्द्रिका।

जन्मकाल-१९२०।

विवरण—साधारण श्रेणी। १९५५ में ३५ साल की अवस्था में ही स्वर्गवासी होगये।

नाम—(२६१८) दलथम्भनसिंह (द्विजदास), हथिया,

- सीतापूर।

जन्मकाल-१९०३। मृत।

विवरण—साधारग श्रेणी।

नाम—(२६१६) देवीदत्त ब्राह्मण, जैधी, पो० विहार।

जन्मकाल—१९२२। वत्तं मान।

नाम—(२६२०) भगवानदास।

श्रन्थ—राजा भवानीसिंहप्रकाश।

विवरण—दितया-नरेश की प्रशंसा में बनाया गया ।

नाम—(२६२१) महीपतिसिंह ठाकुर।

श्रन्थ-बालविनाद।

जन्मकाल—१९२२ (मृत) ।

नाम—(२६२२) यज्ञेश्वर, रामचन्द्रपुर।

श्रन्थ-(१) यज्ञे श्वरविहार, (२) गणेशमनारंजनी ।

जन्मकाल—१९२२ । वत्त<sup>°</sup>मान ।

नाम—(२६२३) हरिचरणसिंह, अंजमेर।

ग्रन्थ—(१) वीरनारायण, (२) वूँ दीराजचरितावली, (३) पृथ्वी<sup>-</sup>

राज-महोवा-संग्राम, (४) ग्रनंगपाल पृथ्वीराजसमय।

जन्मकाल—१९२२।

नाम—(२६२४) बचऊ चौबे (रसीछे), काशी।
प्रनथ—ऊधा-उपदेश।
कविताकाल—१९४८। के पूर्व।
विवरण—साधारण श्रोणी।

समय संवत १६४८।

नाम—(२६२५) ईश्वरदत्त । सृत ।

नाम—(२६२६) गोपाळदासः आगरा।

जन्मकाल--१९२३।

विवरण—भूतपूर्व-सम्पादक जैनमित्र ।

नाम—(२६२७) छोटेलाल कायस्य, देउरी, जिला सागर।

जन्मकाल-१९२३। वत्तरमान ।

नाम—(२६२८) बदऌ्रप्रसाद त्रिपाठी, करविगवाँ, कानपूर।

थ्रन्थ—(१) गूढ़ार्थसंग्रह, (२) मायाङ्कुर संग्रहावली, (३) बारहमासा (सागर), (४) बारहमासी विरहमञ्जरी, (५)

बारहमासा बिरहभार।

नाम—(२६२६) मुनुआँ ब्राह्मण ( গ্রুক্ত), श्राम अलीनगरकलाँ, জিলা बहरायच ।

श्रंथ—(१) रामराजविलास (पृ० ११४), (२) परमहंसपचीसी (पृ० २२) (१९५९), (३) रघुराजविलास (पृ० ३२), (४) जीवनचरित्र परमहंस को (पृ० २२)।

नाम—(२६३०) रणजीतमञ्ज ( श्याम ) मँझाली।

जन्मकाल—१८३३।

विवरण—महाराज मँझैाली उदयनारायणसिंह के भाई थे।

नाम—(२६३१) राधाकुष्ण अवस्थी।

य्रन्थ—देवीप्रसाद भूषण।

नाम—(२६३२) लालमिया वैद्य, रैटगंज, फ़र्हज़ाबाद।

ग्रन्थ-प्रमादप्रकाश। जन्मकाल-१९२२।

नाम—(२६३३) शीतलप्रसादसिंह।

प्रन्थ—श्रीसीतारामचरितायन ।

जन्मकाल-१९२३।

विवरख—ग्राप सुयेाग्य कवि ग्रीर सज्जन पुरुष हैं ।

नाम—(२६३४) शैलजी ब्राह्मण (शैल), वैरिहा, राज्य रीवी। जन्मकाल—१९२३ । वर्त्तमान ।

समय संवत १६४६।

नाम—(२६३५) आत्माराम, बड़ौदा।

प्रंथ—वैद्किववाहाद्र्शे ।

जन्मकाल—१९२४।

विवरण—ग्राप बड़ोदा राज्य में शिक्षा के डाइरेक्टर हैं।

नाम—(२६३६) कान्हलाल (कान्ह), गयाक्षेत्र, नवा गर्दा। ग्रन्थ—(१) संगीत मकरंद, (२) सावन मयूर, (३) सुधातरं-

गिणी, (४) ग्रानन्द्छह्ररी, (५) जगन्नाथमाहातम्य, (६) नखिशख । जन्मकाल—१९२४। वर्त्त मान । नाम—(२६३७) देवीदयालु, जालन्धर। प्रन्थ-जीवनयात्रा। जन्मकाल-१९२४। विवरण—आप आर्यसमाज के उपदेशक हैं। नाम—(२६३८) पन्नालाल ब्राह्मण, सुजानगढ़, बीकानेर। ग्रंथ—४० पुस्तके । जन्मकाल—१९२३। विवरण—भूतपूर्व सम्पादक जैनहितैषी । नाम—(२६३६) पहळवानसिंह, मकरन्दनगर, फ़र्रुखाबाद। ग्रंथ—(१) नले।पाख्यान, (२) संक्षिप्त क्षत्रियव्यवस्था, (३) राठोरवंशावली । जन्मकाल--१९२३। नाम—(२६४०) पुत्तलाल ( श्याम ) हलवाई, साँडी, ज़िला हरदोई। श्रंथ—(१) उरगविषमर्दन, (२) इयामकविषदावली,(३) इयामरातक, ( ४ ) श्यामकविछंद । जनमकाल-१९२४। वर्तमान। नाम—(२६४१) वदरीदत्त शर्मा, काशीपुर, नैनीताल।

ग्रन्थ—(१) दशोपनिषत् (ग्रजुवाद) (२) विवेकानन्द के व्याख्यान (भाषा), (३) ग्रबलासंताप ग्रीर (४) संस्कृतप्रवेषि

जन्मकाल-१९२४।

विवरण—आजकल आप कानपूर आर्यसमाचार के सम्पादक हैं। श्रीर वहीं रहते हैं।

नाम—(२६४२) बलभद्रसिंह क्षत्रिय बहैड़ा, पास्ट खेरीवाट, ज़िला बहराइच।

ग्रंथ---शंभुशतक।

जन्मकाल—१९२४ । वत्त मान ।

नाम—(२६४३) विश्वनाथशर्मा, मथुरा।

थ्रंथ—(१) स्थावरजीवमीमांसा, (२) वर्णव्यवस्था, (३) पुराणतत्त्व ।

जन्मकाल—१९२४।

नाम—(२६४४) विष्णुलाल शर्मा पम० ए०, बरेली, सवजङ

ग्रलीगढ़ ।

य्रत्थ-ग्रायसमाजपरिचय।

जन्मकाल-१९२४।

नाम—(२६४५) वेाधईराम ब्राह्मण, सरीई, ज़िला मिर्ज़ाप्र।

ग्रन्थ-प्रतापविनाद।

जन्मकाल-१९२४। वर्चमान।

नाम—(२६४६) मालिकराम त्रिवेदी, दावरीनारायण क्षेत्र, विलासपुर। ग्रन्थ—(१) प्रवेधिचन्द्रोद्य नाटक का हिन्दी अनुवाद, (२) दावरी नारायण-माहात्म्य, (३) रामराज्यवियाग नाटक।

विवरण—खड़ी बाली की कविता।

मृत्यु--१९६६ में।

नाम—(२६४७) मीठालालजी व्यास, ब्यावर, राजपूताना।

ग्रन्थ-(१) सर्वताभद्र चक्र, (२) भारत का वायुशास्त्र, (३) टाङ

साहब की भूल।

जन्मकाल-१९१७।

नाम—(२६४८) शिवदुलारे पाण्डेय, मस्तूरी ।

य्रन्थ—हनुमानतमाचा ।

जन्मकाल-१९२४।

नाम-(२ ६ ४६) रामनारायण मिश्र, काशी।

ग्रन्थ-जापानदर्पण।

जन्मकाल-१९२४।

विवरग-ग्राप हिन्दी के सुलेखक हैं।

नाम-(२६५०) शिवप्रसाद, जीनपुर।

जन्मकाल —१९२४। वर्त्तमान ।

नाम—(२६५१) सीताराम, उपाध्याय, पिलकिला, जीनपूर। प्रत्थ—(१) चैतन्यचन्द्रोदय, (२) वामामनरञ्जन, (३) नाम-

प्रताप, (४) श्रङ्गारांकुर, (५) काव्यकलामिनी, (६)

मंडलीमंडन ।

नाम—(२६६५) दाताप्रसाद कायस, मिर्ज़ापूर।

नाम—(२६६) द्वारिकाप्रसादकायस्य, सटवारा, ज़िला वाँदा।

थ्रन्थ—(१) स्वरसम्बोधिनी, (२) रेखता रामायण।

जन्मकाल—१९२४।

विवरण—रियासत मैहर में इन्स्पेकृर हैं।

नाम—(२६६७) नवलदास तमाली, रीवाँ।

विवरण-निम्न श्रेणी।

नाम—(२६६८) महावीरप्रसाद माळवीय, गोपीपुर, ज़ि॰ मिर्ज़ापुर।

श्रन्थ—(१) श्रभिनव विश्रामसागर, (२) रामरसेाद्धि, (३) रस-राजमहोद्धि वैद्यक, (४) बालतंत्र वैद्यक, (५) होलीवहार, (६) वरपावहार, (७) मानसप्रवेधि, (८) वीरनिघंटु वैद्यक, (९) वैद्यदिवाकर,।

जन्मकाल-१९२५।

विवरण—श्राप कुछ दिन प्रिवंबदा मासिक पत्रिका के सम्पादक भी रहे हैं।

नाम-(२६६) रघुनाथप्रसाद कायख, ऐँ चवारा, ज़ि॰ वीदा।

प्रत्य—(१) रामभक्तभूपण, (२) रसिकविलास।

जन्मकाल—१९२५।

नाम-(२६७०) शारदाप्रसाद कायस, मेहर।

ग्रन्थ—(१) श्रीरत्नमयी, (२) मुक्तिमादक, (३) शारदाष्टक, (४) रसेन्द्रविनाद, (५) शारदाविनय, (६) उदू रामायण, (७) उदू भागवत।

जन्मकाल—१९३०।

विवरण—ये फ़ारसी तथा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं।

नाम—(२६७१) शिवप्रसाद शम्मी द्विवेदी सरयूपारीण ब्राह्मण, शाहगढ़ रियासत बिजावर ।

त्रन्थ—(१) धर्म्मसोपान, (२) स्फुट कविता व लेख । जन्मकाल—१९०८ । वर्त्तमान ।

नाम-(२६७२) सुदर्शनाचार्य, काशी।

य्रन्थ—(१) भगवद्गीतासतसई, (२) ग्रालवारचरितामृत, (३) स्त्री-चर्या, (४) नीतिरत्तमाला, (५) विशिष्टाद्वैत ग्रधिकरणमाला,

(६) ब्रह्नैतचित्र्का, (७) संस्कृत भाषा, (८) श्रोरङ्गद्दीक शतक, (९) भगवद्गीता भाषाभाष्य (१०) शास्त्रदीपिका प्रकाश, (११) ब्रन्धेनळचरित्र नाटक।

जन्मकाल-१९२५।

नाम-(२६७३) जानकीदास।

ग्रन्थ—ग्रखंडवेाघ ।

कविताकाल—१९५१ के पूर्व ।

समय संवत १६५१।

नाम-(२६७४) गणपति मिश्र, नेाखा, आरा।

नाम—(२६८५) बालगेविंद, ग्रनवरगंज, कानपूर।

यन्थ—मनोभव, तथा स्फुट छन्द्।

जन्मस्वत्—१९२७।

नाम-(२६८६) मुसद्दीराम शर्मा गौड़, ज़ि॰ मेरठ।

श्रन्थ—(१) सुभाषितरत्न, (२) सुखाप्तिप्राप्ति, (३) सत्यार्थ-प्रकाश (संस्कृत )।

जन्मकाल-१९२७।

नाम—(२६८७) मेदिनीप्रसाद ब्राह्मण, रायगढ़, छत्तीसगढ़।

य्रन्थ—(१) पद्ममञ्जूषा, (२) विष्णुषट्पदी ग्रादि । जन्मकाल—१९२७ । वर्चमान ।

नाम—(२६८८) रणधीरसिंह।

यन्थ—(१) काव्यरत्नाकर, (२) भूपणकामुदी, (३) पिंगल वा नामार्णव, (४) रसरत्नाकर।

जन्मकाल—१८७७। विवरण—तालुक्षदार सिंहरामऊ, जीनपूर। खोज से संवत् १८९४

निकलता है।

नाम—(२६८) रामनारायण (प्रेमेश्वर) भाट, वछरायाँ, जिला रायवरेली।

सन्य-प्रेमेध्वर विरद दर्पण।

जन्मकाल—१९३२ । ेवर्चमान ।

नाम—(२६६०) शिवदयाल (केवल) कायस्य, मंगलपूर, ज़िला कानपूर।

ग्रन्थ—(१) काव्यसंग्रह, (२) रागविनाद, (३) नीतिशतक, (४) चैामासा चतुरंग।

जन्मकाल—१९३७। वत्तं मान।

नाम—(२६६१) शिवदास पाण्डेय, मस्तूरी।

जन्मकाल—१९२७।

नाम—(२६६२) हनुमंत ब्राह्मण।

प्रन्थ-मूल रामायण (पृष्ठ ३०)।

#### समय संवत १६५३।

नाम-(२६६३) कामताप्रसाद गुरु, सागर।

प्रनथ—(१) भाषावाक्यपृथक्करण, (२) हिन्दी-व्याकरण।

जन्मकाल-१९३२।

विवरण-ग्राज कल ग्राप काशी में हैं।

नाम—(२६६४) गणेशप्रसाद (गणिधिप) विसर्वां, सीतापूर।

ग्रन्थ-गणाधिपसर्वस्व ।

जन्मकाल-१९२८।

नाम—(२६६५) गुरुद्याल त्रिपाठी वकील, रायवरेली।

विवरण—ग्राप कई वर्ष तक कान्यकुका हितकारी के सम्पादक रहे।

हिन्दी के शुभचिंतक हैं। इस समय ग्रापकी ग्रवसा ४०

साल की होगी। ग्राप इस समय रायबरेली में वकालत करते हैं।

नाम—(२६६६) गेापालदीन शुक्क, (शुक्क) विसर्वां, ज़िला

सीतापुर।

जन्मकाल—१८२८ । वत्तं मान ।

नाम—(२६६७) नेाहर (नवहरि) सिंह (ग्रनुरूप), वृन्दावन।

ग्रन्थ—(१) हनुमानुत्पत्ति, (२) नेाहरविनोद, (३) नेाहरविलास ।

जन्मकाल—१९२८ । वर्च<sup>°</sup>मान । नाम—(२६६८) मुहम्मद अञ्डुल्सत्तार (प्यारे)।

जन्मकाल—१९२८ । वर्त्तं मान ।

नाम—(२६६६) रामदासराय पुस्तकाळयाध्यक्ष, मुज़फ़्फ़रपूर,

बिहार।

थ्रन्थ—(१) शिक्षांछता (२) भारतदशादर्पण (३) छिंगम्रमसंशोधन (४) हिन्दी करीमा।

जन्मकाल-१९२८।

नाम—(२७००) रामनारायणलाल (वीरन)कायस, छतरपूर।

जन्मकाल—१९३८ । वर्ते मान ।

नाम—(२७०१) छुहनलाल शर्मा, परीक्षितगढ़, मेरठ।

ग्रन्थ-भागवतपरीक्षा।

जनमकाल—१९२९ ।

#### समय संवत १६५४।

नाम—(२७०२) बदरीदत्त मुदरिस ब्राह्मण, कानपुर। प्रन्थ-प्रबन्धार्कोद्य । जन्मकाल-१९२९।

नाम—(२७०३) बलदेवप्रसाद, खडेली, ज़िला हरदेाई। ग्रन्थ—(१) ग्रंकगणितार्थमा, (२) सुख की खानि, (३) जीवनी-द्धार, (४) रुद्री, (५) संतापशतक ।

जन्मकाल—१९२९ । वत्त मान ।

नाम—(२७०४) इन्द्रजीत कायस्य, तिलहर, शाहजहाँपूर। थ्रन्थ—नारीधर्मविचार (चार भाग) **।** जन्मकाल-१९२९।

नाम—(२७०५) वावूलाल ब्राह्मण, ग्रलवर।

जन्मकाल—१९२९ । वत्त मान ।

नाम—(२७०६) वलभद्रसिंह (ठाकुर)।

थ्रन्थ—(१) संवाद गुरु नानक, (२) नवनाथ, (३) चैारासी सिद्ध ।

नाम—(२७०७) ब्रह्मदेवनारायण, मु० वेलवां पा० देव, ज़िला गया।

व्रन्थ—(१) कलिचरित्र, (२) कृपणचरित्र, (३) कलियुगचरित्र । जन्मकाळ—१९३९। वत्तं मान।

नाम—(२७०८) रामद्यालकायख, बेलखेड़ा, जबलपूर।

य्रन्थ—(१) तिथिरामायण, (२) कृष्णचरित्र, (३) मुहर्मविचार,

(४) भागवतमाहात्म्य. (५) हित की बातें, (६) चित्रकेतु-कथा, (७) ज्ञानोपदेश बारहमासी, (८) दीनविनयपचासा,

(९) ज्ञानप्रक्नोत्तरी, (१०) संग्रहशतक।

जन्मकाल-१९३४। वर्तमान।

नाम—(२७०६) रामाधीन शर्मा, लखनऊ।

थ्रन्थ—(१) पाञ्चाल ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड ।

जन्मकाल-१९२९।

नाम-(२७१०) शारदाप्रसाद (रसेन्द्र) मु० मैहर।

प्रनथ-रत्नत्रयी आदि।

जन्मकाल-१९२९ । वर्त्तमान ।

नाम-(२७११) शिवनारायण भा, मैनपुरी।

प्रनथ-विश्वकर्भवंशितर्णेय।

जन्मकाल-१९२९।

नाम-(३७१२) सम्पत्ति मुजफ्फरपूर।

ग्रन्थ-(१) नीतिभूषण, (२) मंत्रविषोद्धारचन्द्रिका।

जनमकाल—१९२९ । वर्चमान ।

नाम-(२७१३) सर्वसुखदास (राधावस्त्री)।

प्रन्थ-सेवकवानी की टीका।

विवरण-साधारण श्रेणी।

नाम-(२७१४) सीताराम (निकुंज), पन्ना।

ग्रन्थ—(१) रसमातंड, (२) रसकलानिधि, ग्रादि कई ग्रन्थः रचे।

जन्मकाल-१९२९। वर्त्तमान ।

नाम—(२७१५) हरिदत्त त्रिपाठी, खेमीपुर, ग्राज़मगढ़।

ग्रन्थ—(१) प्रबन्धदीप, (२) सुवर्धमाला, (३) मापनियम-चन्द्रिका, (४) संगीत रामायण, (५) दीनसप्तशती। जन्मकाल—१९२९।

समय संवत १६५५।

नाम-(२७१६) श्रमीरराय (मीर), सागर, मध्यप्रदेश।

प्रंथ—कुछ प्रन्थ रचे हैं।

जन्मकाल—१९३०। वत्तं मान।

नाम—(२७१७) कृष्णानंद पाठक, माधवरामपुर, डा॰ गोपी-

गंज, ज़िला मिर्जापूर।

जनमकाल—१९३९। वर्त्त मान।

विवरग्-ग्राप संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। भाषा की भी कविता समस्यापृति इत्यादि करते हैं। ग्रापके लगभग ७००

स्फुट छन्द हैं।

नाम—(२७१८) गोवर्ड नहाह।

ग्रंथ—(१) प्रेमप्रकाश, (२) हितपाठदर्शन।

विवरण—पहले वृन्दावन में रहते थे, अब मिर्ज़ापुर में रहते हैं।

नाम—(२७१६) खुसालीराम (द्विज हेम), जवलपूर छावनी।

जन्मकाल—१९२९। वत्त मान।

नाम—(२७२०) तिलकसिंह ठाकुर, गाँगूपूर, सीतापूर। श्रन्थ—(१) वेश्यासागर, (२) कृष्णखंड।

जन्मकाल—१९१३।

विवरण—साधारण श्रेणी। नाम—(२७२१) तिलकसिंह ठाकुर, पूरनपूर, ज़ि॰ कानपूर।

श्रन्थ—(१) स्फुट काव्य, (२) वारामासी येागसार । जन्मकाल—१९३० । वत्त मान ।

नाम—(२७२२) बरजाेरसिंह परिहार, श्राम विहार, ज़ि॰ फ़र्हेखाबाद।

ग्रन्थ—नीतिशतक। जन्मकाल—१९२९।

नाम—(२७२३) वालमुकुंद शर्मा, मुरादावाद।

अन्थ—(१) सुधर्ममंजरी (सनातनधर्मयाख्या पद्य), (२)
मुक्तावली रामायण (दोहा चापाई), (३) आव्हासण्ड
रामायण (रामचरित ), (४) आव्हासण्ड महामारत
(कारवपाण्डव-लीला) आदि।

जन्मकाल—१९२९।

नाम—(२७२४) वृन्दावनराम (व्रजेश) ब्राह्मण, एड़ा, राज्य रीवाँ।

ग्रन्थ—(१) हनूमानशतक,।(२) हनूमानपंचक, (३) दान-लीला।

जन्मकाल—१९३० ( वत्त मान )।

नाम—(२७२५) भगवानदीन द्विवेदी (ग्रातम), गोड़वा, ज़ि॰ हरदेहि।

प्रत्थ—(१) तमाख्माहात्म्य, (२) शिवविनयपचीसी, (३) किल्युगी संन्यास नाटक, (४) हत्याहरणमाहात्म्य, (५) बारामासा, (६) ग्रनूठी भगतिन उपन्यास, (७) सदुप-देशदोहावली, (८) प्राण्यारी, (९) रसिकराग-पंचा-शिका।

जन्मकाल—१९३१। वत्तं मान।

नाम—(२७२६) मधुरप्रसाद ब्राह्मण, रीवाँ।

जन्मकाल—१९३०। वत्तं मान।

नाम—(२७२७) माधवप्रसाद कान्हर कायख, ग्रजयगढ़।

जन्मकाल-१९३०। वत्त मान।

नाम—(२७२८) यहराजदास भाट, श्रीनगर।

प्रत्थ—(१) जगदम्बपसाली, (२) कोशकली, (३) रामायण-माला, (४) स्रसागरतरंग, (५) भट्टोपाक्यान, (६)

वैद्यनाथमाहातय ।

जन्मकाल-१९३०। वत्तमान ।

नाम-(२७२६) रघुनाथप्रसाद उपाध्याय, जीनपुर।

श्रंथ-निर्णयमंजरी।

जन्मकाल-१९०१। मृत।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२७३०) रघुपतिसहाय कायस्य, ग़ौसपूर, ज़ि॰ ग़ाज़ी-पूर।

श्रंथ—तुलसीदास का जीवनचरित्र ।

जन्मकाल—१९३०।

नाम—(२७३१) रामचन्द्र (चन्द्र) ब्राह्मण, जैत, मथुरा। श्रंथ—(१) ग्रानंदोद्यान, (२) ग्रानंदकल्पद्रुम, (३) चन्द्रसरी-वर ग्रादि १२ श्रंथ रचे हैं।

जन्मकाल—१९३०। वर्त्त मान।

नाम—(२७३२) रामचन्द्र ग्रानन्दराव देशपाँडे, ग्रध्यापक

नार्मलस्कुल, नागपूर।

ग्रन्थ—(१) शिक्षाविधि, (२) महाजनी हिसाव।

जन्मकाल—१९३०। वर्च मान ।

नाम—(२७३३) रिखि (ऋषि) लाल, मु॰ गैरा, वादशाह-

पुर।

ग्रन्थ—(१) पावलप्रेमलता, (२) वद्यवहुम, (३) नानाहम्योर्णव, ग्रादि। जन्मकाल—१९३०। वर्त्तमान। नाम—(२७३४) रोशनसिंह, बंगरा, ज़ि॰ जालान। ग्रन्थ-वेदसार। जन्मकाल-१९३०। नाम—(२७३५) रंगनारायणपाल डाकुर, हरिपुर, बस्ती। ग्रन्थ—(१) प्रेमलतिका, (२) रसिकानन्द । जन्मकाल—१९२१। विवरण-ताषश्रेणी। नाम—(२७३६) श्यामकरण। श्रन्थ-(१) अभयोदय भाषा, (२) अजितोदय भाषा । नाम—(२७३७) शिवचरण लाल, कालपी। ग्रन्थ-कई पुस्तके । नाम—(२७३८) हजा़रीलाल कायख, गेांडा। श्रन्थ—साखी भाषा नानक साहव ( पृ॰ २३४ )। नाम-(२७३६) हरिशंकर ब्राह्मण, हरदा। जन्मकाल—१९३०। वर्त्तमान।

समय संवत १६५६ के पूर्व।

नाम—(२७४०) वावा साहेव मज़ुमदार।

विवरण-ग्रापको सेठ की पदवी भी प्राप्त है।

```
जन्मकाल—१९३०। वत्तमान ।
```

नाम—(२७२६) रघुनाथप्रसाद उपाध्याय, जीनपुर।

श्रंथ-निर्णयमंजरी।

जन्मकाल-१९०१। मृत।

विवरण-साधारण श्रेणी।

नाम—(२७३०) रघुपतिसहाय कायस्य, ग़ौसपूर, ज़ि॰ ग़ाज़ी-पूर।

ग्रंथ—तुलसीदास का जीवनचरित्र।

जन्मकाल-१९३०।

नाम—(२७३१) रामचन्द्र (चन्द्र) ब्राह्मण, जैत, मथुरा। श्रंथ—(१) त्रानंदोद्यान, (२) ग्रानंदकल्पद्रम, (३) चन्द्रसरी-

वर ब्रादि १२ ग्रंथ रचे हैं।

जन्मकाल—१९३०। वर्त्त मान।

नाम—(२७३२) रामचन्द्र ग्रानन्द्राव देशपाँढे, ग्रध्यापक नार्मलस्कुल, नागपूर।

य्रन्थ—(१) शिक्षाविधि, (२) महाजनी हिसाव।

जन्मकाल—१९३०। वर्च मान।

नाम—(२७३३) रिखि (ऋपि) लाल, मु॰ गारा, वादशाह-

पुर।

ग्रन्थ—(१) पावसप्रेमलता, (२) वैद्यवहाम, (३) नानाहन्द्रोर्छन, ग्राहि । विचरण, (५) भारत की वर्त्तमान दशा, (६) स्वदेशी ग्रान्दो-छन, (७) गद्यमाला।

जन्मकाल--१९३२।

विवरण-विशेषतया उपन्यास-लेखक।

नाम—(२७४७) बुधन चौहान हल्दी।

जन्मकाल-१९३१। वर्त्तमान।

नाम—(२७४८) भाग्यवती देवी ठकुराइन, गहला, कानपुर।

जन्मकाल-१९३१।

विवरण-भूतपूर्व सम्पादिका "वनिताहितैषी"।

नाम—(२७४६) भागीरथ दीक्षित (कवीन्द्र) अगू, ज़ि॰ उन्नाव।

प्रत्थ—(१) गेकिशमाहातम्य, (२) भागअफीम-विवाद, (३) ग्रया-चक की याचना, (४) ग्रनिरुद्ध-विजय, (५) रूस-जापान-युद्ध (पद्य)।

जन्मकाल-१९३१। वर्त्तमान।

नाम—(२७५०) महेशप्रसाद ब्राह्मण, शंकरगंज, राज्य-रीवाँ।

जन्मकाल-१९३१। वर्त्तमान।

नाम-(२७५१) रघुनाथदास।

प्रनथ—(१) विषसुदामा की गुड़िया, (२) द्रौपदीजू की गुड़िया, (२) स्वामीज् की गुड़िया, (४) हनुमानज् की गुड़िया, (५) ६५

य्रत्थ—(१) ग्रमृतसंजीवन वैद्यक, (२) ज्वराचिकित्साप्रकरण, (३) स्त्रीरोगचिकित्सा, (४) उपदंशारि।

नाम—(२७४१) सहचरिशरण, ग्रयोध्या।

प्रन्थ-सरसमंत्रावली।

विवरण-पद भी इन्होंने उत्तम बनाये हैं। साधारण श्रेणी।

नाम-(२७४२) ज्ञानग्रली।

श्रन्थ—सियवरकेलिपदावली।

#### समय संवत १६५६।

नाम—(२७४३) गणेशप्रसाद मिश्र (धनेस), खागी, ज़ि॰ खीरी।

जन्मकाल—१९३१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७४४) गदाधरसिंह ठाकुर वगाछा, ज़ि॰ हरदेाई।

जन्मकाल—१९३१। वर्तमान।

नाम—(२७४५) गिरधरप्रसाद (प्रेम), विदेश्वर, तहसील

हमीरपुर।

प्रन्थ—(१) अञ्चनोलालसुधा, (२) इयामलीलाशतक, (३) प्रेम-

पाती ।

जन्मकाल—१९३१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७४६) जगन्नाथमसाद चैवि, मलयपुर, मुंगेर। ग्रन्थ—(१) वसन्तमालती, (२) संसारचक, (३) त्फान, (४) विचित्र-

1885

पूर्वगद्यकाल ] वर्त्तमान प्रकरणः।

विचरण, (५) भारत की वर्त्तमान दशा, (६) स्वदेशी ग्रान्दो-छन, (७) गद्यमाळा ।

जन्मकाल-१९३२। विवरण—विशेषतया उपन्यास-छेखक ।

नाम—(२७४७) वुधन चौहान हल्दी।

जन्मकाल-१९३१। वर्त्तमान।

नाम—(२७४८) भाग्यवती देवी ठकुराइन, गहला, कानपुर।

जन्मकाल-१९३१। विवरण—भूतपूर्व सम्पादिका "वनिताहितैषी"।

नाम—(२७४६) भागीरथ दीक्षित (कवीन्द्र) ऊगू, ज़ि॰

उन्नाव।

थ्रन्थ—(१) गेाकर्णमाहात्म्य**,** (२) भाँगग्रफीम-विवाद, (३) ग्रया-चक की याचना, (४) ग्रानिरुद्ध-विजय, (५) रूस-जापान-युद्ध (पद्य)।

जन्मकाल—१९३१ । वत्तमान ।

नाम—(२७५०) महेशप्रसाद ब्राह्मण, शंकरगंज, राज्य-

रीवाँ। जन्मकाल—१९३१ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७५१) रघुनाधदास ।

प्रन्थ—(१) विष्रसुदामा की गुड़िया, (२) द्रौपदीजू की गुड़िया, (३) स्वामीज् की गुड़िया, (४) हनुमानज् की गुड़िया, (५)

मीरावाई का चरित्र, (६) मेारध्वज की कथा, (७) रघु-नाथविलास।

नाम—(२७५२) रामनाथ शुक्क, भैरवपुर, डा॰ खजुरा, ज़िला रायबरेली।

प्रन्थ—(१) शांतिसरोग्रह, (२) ऋतुरत्नाकर।

जन्मकाल—१९३१ । वत्तं मान ।

नाम—(२७५३) रामावतार पाण्डेय पम० प० (साहित्या- चार्थ्य), पटना।

ष्रंथ-(१) योरोपीयदर्शन, (२) हिन्दीव्याकरणसार।

जन्मकाल—१९३४।

विवरण—धुरन्धर पंडित, सरळ ग्रीर निष्कपट पुरुप ।

नाम—(२७५४) शीतलाब खशिसंह सेंगर ठाकुर, काँथा, ज़िला उन्नाव।

जन्मकाल—१९३१ । वर्त्त मान ।

नाम-(२७५५) श्यामजी शर्मा (पाण्डेय), भदावरि, ग्रारा।

प्रन्थ—(१) वृन्द्विलास, (२) भाग्यशालिनी, (३) इयामविनाद,

(४) खड़ीवेालीपद्याद्श, (५) प्रेममोहिनी, (६) प्रियावहास,

(७) श्यामहर्पवर्धन, (८) सत्वामृतकाव्य, (९) वालविधवा,

(१०) गोहारि, (११) स्वाधीनविचार, (१२) विधवाविवाह,

(१३) पंडित मानीमतिचपेटिका ।

जन्मकाल—१९३१।

विवरण—गद्य ग्रीर वजमापा एवं खड़ी वेछी पद्य के छेसक।

प्रनथ—रामप्रभावती ।

नाम—(२७६३) छेदाशाह सैयद, पौहार, ज़िला कानप्र।

प्रनथ—(१) कान्यशिक्षा, (२) भगवद्गीता की टीका, (३) हरगंगा

रामायण, (४) ज्ञानापदेशशतक, (५) भक्तिपंचाशिका,

(६) करुणावत्तीसी, (७) नारीगारी, (८) गंगापंचा-

मिश्रवन्धुविनाद । 3843 सं० १६५७ शिका, (९) मार्कंडेयवंशावली, (१०) ऋष्णप्रेमपचीसी, (११)कान्यकुन्जपुष्पांजली,(१२)काव्यसंग्रह,(१३)सत्यः नारायण, (१४) जानपाडे उपन्यास, (१५) हितापदेश। जन्मकाल—१९३७। वत्तरमान। नाम—(२७६४) जगन्नाथिसंह चौहान, भोगियापूर, ज़िला हरदोई । जन्मकाल—१९३२। वत्तरमान। नाम—(२७६५) ज्योतिःस्वरूप शर्मा, गम्भीरपुरा, ग्रलीगढ़। थ्रन्थ—(१) कृषिचिन्द्रिका, (२) सदाचार, (३) धर्मरक्षा आदि ४१ ग्रन्थ लिखे हैं। जन्मकाल-१९३२। नाम—(२७६६) परमेश परमेश्वरदयालु (रसिक) तमाली, डमरावँ। थ्रन्थ—(१) भक्तिलता, (२) गाने की चीज़ें। जन्मकाल—१९३२ । वत्तं मान । नाम—(२७६७) मितानसिंह, वरसेरवा। ग्रन्थ-स्फ्रट छंद ५००। जन्मकाल-१९३२।

नाम—(२७६८) रामगुलामराम जायसवाल, जमेार, गया।
प्रन्थ—(१) रामगुलाम शब्दकाप, (२) शकुनावली रामायख,
(३) नामरामायण, (४) पैसाप्रतापपचासा।

पूर्वगद्यकाल ी

जन्मकाल—१९३२ ।

नाम—(२७६६) रामलगन लाल (छेम) कायस, मंदरा,

जि॰ गाजीपूर।

ग्रन्थ-(१) विनयपचीसी, (२) शंकरपचीसी।

जन्मकाल--१९३२।

नाम—(२७७०) रामेश्वरी नेहरू, देहली ।

ग्रन्थ—सम्पादिका स्त्रोदर्पण ।

जन्मकाल-१९४२।

विवरण—ग्राप दीवान नरेंद्रनाथ डिप्टी कमिक्षर मुलतान की पुत्री ग्रीर ब्रजलाल नेहरू ग्रसिस्टॅंट ग्रकैंटिंट जनरल देहली

> की धर्मपत्नी हैं। ग्रापकी विद्वत्ता एवं उत्साह सराहनीय है। ग्रापने भाषा-व्याकरण-सम्बन्धी कुछ काम किया है।

नाम—(२७७९) लक्ष्मणाचार्य गेस्वामी, मथुरा।

प्रनथ—(१) मृतकश्राद्धविषयक प्रश्लोत्तर, (२) मृहूर्तप्रकाश, (३)

भीषण भविष्य, (४) वेदनिर्णय, (५) श्राद्धसिद्धि, (६) शिक्षा-तत्व, (७) भारतसेवा (काव्य)।

जन्मकाल-१९३२।

नाम—(२७७२) शीतलप्रसाद, पदार्थपुर, ज़ि॰ बाँदा।

जन्मकाल-१९३२ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७७३) शंकरप्रसाद, माधवगढ़, राज्य रीवां। जन्मकाल—१९३२ । वर्चमान ।

# उन्तालीसवाँ ऋध्याय ।

उत्तर गद्य-काल ( १९५८ से ग्रब तक )।

(२७७४) चन्द्रभानुसिंह दीवान बहादुर,

गरौंली, बुँदेलखंड।

ये महाराय इस समय प्रायः ३५ वर्ष के हैं। इनकी ग्राय ४०००० रु० सालाना है ग्रीर स्वतन्त्र राजाग्रें। में इनकी भी गणना है। ग्राप हिन्दी के प्रेमी हैं।

(२७७५) माधवराव सप्रे (पंडित) बी॰ ए॰।

ये रायपूर छत्तीसगढ़ के निवासी हिन्दी के बड़े उत्साही सुले-सक हैं। ग्रापका जन्म १९२० में हुन्ना था। छत्तीसगढ़-मित्र नामक एक समालेक्ना-पत्र पं० रामराव चिंचालकर के साथ इनके सम्पादकत्व में निकला था, जिसमें इन्होंने एक बार हमारे ग्रन्थ लवकुराचरित्र की तीव ग्रालेक्ना की थी। ग्रापने हिन्दीकेसरी नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था, ग्रीर गद्य की कुछ पुस्तकों भी रची हैं। ग्राप बड़े सज्जन पुरुप ग्रीर हिन्दी के उपकारी हैं। ग्राप महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं ग्रीर महाराष्ट्र विद्या के रज भी हिन्दी में लाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ दिन ग्रापने हिन्दी-प्रन्थमाला का भी प्रकाशन किया था। हिन्दीदास-याथ, रामदास स्वामी की जीवनी, ग्रातमविद्या, एकनाथचरित्र, भार-तीय युद्ध ग्रादि ग्रापने कई ग्रन्थ रचे। ग्राप बड़े ही सीम्य प्रकृति ग्रीर साधु-चरित्र हैं। देशमिक में कुछ उद्धत विचार रखने से एक बार ग्रापका कष्ट उठाने पड़े थे।

नाम—(२७७६) गै।रीशंकरप्रसाद, बी० ए०, एल एल बी, वैश्य, बुह्वानाला, बनारस।

त्रन्थ—स्फुट लेख ।

विवरण—वर्त्त मान । आप कई वर्षीं तक नागरीप्रवारिणी सभा के मंत्री रहे हैं। हिन्दी के आप वड़े शुभिवंतक श्रीर उत्साही पुरुष हैं। आपकी अवस्था इस समय अनुमान से ३५ साल की होगी। बनारस में आप वकालत करते हैं।

(२७७७) ठाकुर रघुनायर्सिह बी॰ ए॰।

ये बाराबंकी में वकालत करते हैं। आपका जन्म संवत् १९३४ में शाहपूर में हुआ था। आप के पिता ठाकुर पिरथासिंह एक अतिष्ठित जि़मींदार थे। आपने गद्य और पद्य दोनें। में रचना करने का अभ्यास बालकपन से ही रक्सा। स्फुट छन्दें। के अति-रिक्त आपने एक लखनऊ-वर्णन छन्दें। में लिखा था जे। सरस्वती पत्रिका में निकला। आपकी कविता बड़ी मने।हर होती है।

फ़ैरान नूतन ग्रीर पुराने। इन सवमें लिख लीजे। चेवाक जाय शाही के। श्रनुभव पूरन मन सें। कीजे॥ ठसक नवाबी लम्बे पट्टे चूड़ीदार दुटंगा। कान फुरेहरी हाथ रुमलिया जूता रंग बिरंगा॥ वने लिफ़ाफ़ा ऊपर चितवें फूँकह सें। डिड़ जावें। घर में बेगम नंगी बैठी ग्राप नवाब कहावें॥

ऊँचे महल गली सँकरी अति कोठे नरक कि दूती।
सवक पढ़ाय छोनि धन सरवस पीछे मारें जूती॥
इत सित चलदल असित स्वान सह भैरवनाथ विराजें।
तेजपुंज अभिराम स्याम तन कोटि काम छिव लाजें॥
प्रति रविवार देव-दरसन लिंग होति इहाँ बिंड भीरा।
गुरु रिव द्यौस भीर-भारन चिप धरित धरिन निहें धीरा॥

# (२७७८) देवीप्रसाद शुक्क ।

ये कानपुर मेहिल्ला कुरसवाँ के निवासी एक बड़े ही उत्साही पुरुष और हमारे मित्र हैं। आप गद्य हिन्दी अच्छी लिखते हैं। एक साल सरस्वती पित्रका का आपने बड़ी योग्यता से सम्पादन भी किया था और कान्यकुट्धा सभा एवं पत्र में भी आपने बड़ा काम किया। आपका जन्म संवत् १९३४ में हुआ था। आप कानपूर के कालेज में अध्यापक हैं और देशहित के कार्यों में सदैव तत्पर रहते हैं। आपने बी० ए० परीक्षा पास की है।

# (२७७६) त्रिलोचन मा।

इनका जन्म सं० १९३५ में हुआ था। आप वेतिया ज़िला चम्पा-रन के निवासी मैथिल ब्राह्मण हैं। गणपितशतक, मंगलशतक, आत्मिवनाद, शोकोच्छ्वास, जनेश्वरिवलाप, शकुन्तले।पाल्यान ग्रीर कलानन्दविनाद नामक ७ ग्रन्थ आपने रचे हैं, जिनमें कुछ गद्य के हैं ग्रीर कुछ ब्रज भाषा पद्य के।

नाम—(२७८०) रूपनारायग पाण्डेय, लसन्ज।

ग्रन्थ—(१) शिवशतक, (२) श्रीकृष्णमिहस्न, (३) गीतगाविन्द की टीका, (४) रमा उपन्यास, (५) पतित-पति उपन्यास, (६) ग्रुप्त-रहस्य उपन्यास, (७) हरीसिंह नळवह, (८) ग्राँख की किरकिरी उपन्यास, (९) फूलें का गुच्छा, (१०) चीवे का चिट्ठा, (११,) नीतिरत्नमाला पद्य, (१२) कृष्णलीला नाटक, (१३) तारा उपन्यास, (१४) कृत्तिवासीय रामायण बालकांड, (१५) रसिकरंजन पद्य, (१६) ग्राचारप्रवंध, (१७) प्रसन्न-राधव नाटक, (१८) शुक्रोक्ति-सुधासागर, (१९) रंभा-शुक-संवाद, (२०) बालकालिदास, (२१) चन्द्रप्रभचरित, (२२) ग्राशा-कानन, (२३) पत्र-पुष्प, इत्यादि।

जन्मकाल—१९४१ ।

रवनाकाल-१९६०। वत्तीमान।

विवरण—ग्राज कल ये भारतधर्ममहामंडल में निगमागमचित्रका का सम्पादन करते हैं। कविता ग्रच्छी करते हैं ग्रीर गद्य-रचना भी की है। ये ग्रच्छे होनहार लेखक हैं।

उदाहरण—

बुद्धि-विवेक की जोति बुक्ती, ममता-मद-मेह-घटा घनी घेरी।
है न सहारो अनेकन हैं ठग, पाप के पन्नग की रहे फेरी॥
त्यां अभिमान को कूप इते, उते कामना-रूप सिलान की ढेरी।
तू चलु मूढ़ सँभारि अरे मन, राह न जानी है, रैनि अँधेरी॥

(२७८१) भुवनेश्वर मिश्र ।

ये दरभंगा-निवासी हिन्दी गद्य के एक प्रतिष्ठित लेखक

हैं । आपकी अवस्था ४५ साल की होगी। आपने अनेका-नेक उत्तम लेख कई पत्रों में छपवाये हैं ग्रीर कई ग्रन्थ भी रचे हैं, जिन में घराऊ घटना हमारे देखने में आया है। यह स्वभा-वेक्ति पवं हास्यरस-पूर्ण ग्रन्थ है। मिश्रजी की लेखनशैली बड़ी विलक्षण पवं चामत्कारिक है। ये महाशय दरभंगा में विकालत करते हैं। आपकी अवस्था इस समय अनुमान से ४० साल की होगी।

### (२७८२) ग्रानिरुद्धसिंह।

ये जैपालपूर ज़िला सीतापूर-निवासी पँवार ठाकुर थे।
आपकी अकाल मृत्यु सात वर्ष हुए प्रायः २७ वर्ष की अवसा में
हो गई। आप हमारे मित्र थे ग्रीर कविता अच्छी करतेथे।
समस्या-पूर्ति के छन्द काव्य सुधाधर पत्र में आप भेजा करतेथे।
आप साधारणतया एक बड़े जि़मीदार थे।

नाम—(२७८३) रामनारायण पाँड़े कान्यकुळ, पैंतेपूर ज़िला सीतापूर।

थ्रन्थ—(१) जैमिनिपुराण ग्राव्हा (२) जनरघुनाथजीवनचरिता-मृत (३) रमारामा शतक ।

जन्मकाल-१९३९।

रचनाकाल-१९६०।

विवरण—ग्रन्छी कविता की है। कान्य के बड़े उत्साही हैं।
हमने परलेकिवासी मंगलदासजी के नाम कार्ड भेजा
था, परन्तु ग्रापने उसका उत्तर ग्रीर १४ कवियों के

जीवनचरित्र तथा उदाहरण तुरन्त हमारे पास भेजे। उदाहरण।

ग्राछे राम काछे किट काछनी पितंबर की पाछे कछु दिन्छन सी लच्छन लसे रहें। सोहै उर बनमाल मोतिन की माल पुनि भाल पै तिलक श्रुति कुंडल लसे रहें॥ सुखमा मुकुट सीस सरसे किलत कंठ कंठह लित कल कीतुक कसे रहें। धारे धनु बान ग्रिर मान के मथन वारे जानकी समेत मेरे मानस बसे रहें॥ १॥

नाम—(२७८४) देवनारायण क्षत्रिय सटवा, जैानपूर, हाल राज्य कालाकाँकर ज़िला प्रतापगढ़ (लला)। प्रन्थ—(१) रामेशमनारंजनी (२) वियोगवारिधि (३) वन्धुबिछोह (४) पावनपंचाएक (५) वत्सवंशार्थव (६) ग्रखंड इति-

हास (७) प्रेमपदावली (८) श्टंगार-ग्रारसी । जन्मकाल—१९३४ । रचनाकाल—१९६० । वत्त मान । विवरण—पद्य ग्रीर गद्य में उत्कृष्ट काव्य किया है ।

गंग तरंग उठैं कच बीच में मंग उमा अरधंग बसी है। नंग है मंग अनंग न संग भुवंगम भूषण भाल ससी है। प्यारे लला पग सेवत ही तब सेवक की विपदा विनसी है। संकट ग्राय सहाय करी ग्रव मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी है॥ १॥ बरजो रहत नहिँ गरजो करत नित
हरजो हमारो होत सुनि कैरी छम छम।
ज्रुगुनू चमाकै चहु चातकी ग्रलापै
ग्राले धुरवा धरा पै धरो दरदरी दम दम॥
घहरि घहरि ग्रावै ठहरि ठहरि जायँ
फहरि फहरि उठै गगन मैं घम घम।
विज्जु गन बिरही बिचारी उर चीरन को
तीरन की लीन्यो मनो प्यारे लला चम चम॥२॥

नाम—(२७८५) रामनारायण मिश्र सांख्यरत तथा काव्य-तीर्थ, ग्रारा, हाल छपरा।

ग्रन्थ—(१) जनकबागदर्शन नाटक, (२) कंसबध नाटक, (३) विरुद्दावली, (४) भक्तिसुधा । स्फुट काव्य गद्य तथा पद्य । जन्मकाल—१९४३ ।

कविताकाल—१९६० । वर्त्त मान ।

विवरण—संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान् हैं। आपको सरकार से काव्यतीर्थ तथा कलकत्ते के विद्वानों से सांस्यरत की उपाधि मिली। भाषा गद्य तथा पद्य के आप अच्छे लेखक हैं। दो नाटक भी आपने उत्तम बनाये हैं।

# (२७८६) बुँदेलाबाला ।

ये विदुपी लाला भगवानदीन जी सम्पादक लक्ष्मीपत्र की धर्म-पत्नी थीं। शोक कि इनका इसी साल ग्रापाढ संवत् १९६७ में वैकुं ठवास हो गया। इनकी रचित कविता का संग्रह करके चतुभु ज-सहाय वर्मा छतरपूर-वासी ने बालाविचार नाम से प्रकाशित किया है। इसमें १२ विषयों पर कविता है: —मातामहिमा, पुत्री प्रति माता का उपदेश, गृहिणीसुख, संसारसार, ग्रवला-उपालंभ, चाहिए ऐसे बालक, पुत्र, भारत का नवशा, सावधान, बालदिन-चर्या, राधिकाकृत कृष्णचिंतवन ग्रीर कृपाकीमुदी। ये सब प्रन्थ ४० पृष्ठों में समाप्त हुए हैं। इसके प्रथम लाला भगवानदीन जी रचित विरह-विलाप नामक काव्य छपा है । बालाजी का काव्य बहुत ही सरस, मनेाहर तथा उपदेशपूर्ण है। इसी तरह के विषयें पर कविता रचना ग्राजकल प्रत्येक शिक्षित का काम है । बाला-विचार बहुत प्रशंसनीय प्रंथ है । उदाहरणार्थ हम भारत का नक़्शा से कुछ कविता यहाँ देते हैं। नक़्शे का वर्णन माता अपने पुत्र से कर रही है:-

माता-

हे प्यारे कदापि त् इसको तुच्छ इयाम रेखा मत मान। यह है शैल हिमाचल इसका भारतभूमि-पिता पहिँचान ॥ नेह सहित ज्यों पितु पुत्री की सादर पालन करता है। यह हिमिगिरि त्याँही भारत हित पितृ-भाव हिय धरता है॥ गंगा यमुना युगुळ रूप से प्रेम घार का देकर दान। भारतभूमि-रूप दुहिता का नेह सहित करता सनमान ॥

पुत्र-

यह जो बाम ग्रोर नक़्ों के रेखा मय ग्रतिशय ग्रमिराम। शोभामय सुन्दर प्रदेश है मुझे वतादे उसका नाम ॥

माता-

बेटा ! यह पंजाब देश है पुरायभूमि सुख-शांति-निवास। सर्वप्रथम इस थल पर ग्राकर किया ग्रारयों ने निजवास ॥ कहीं गानध्विन कहीं वेदश्विन कहीं महा मंत्रों का नाद। यज्ञ-धूम से रहा सुवासित यह पंजाब सहित ग्रहलाद ॥ इसी देश में बसके 'पारस' ने रक्खा है भारत-मान। जब सम्राट सिकंदर ग्राकर किया चाहता था ग्रपमान ॥ इससे नीचे देख पुत्र यह देश दृष्टि जो ग्राता है। सकल बालुका मय प्रदेश यह राजस्थान कहाता है॥ इसके प्रति गिरिवर पर वेटा ग्रह प्रत्येक नदी के तीर । देशमान हित करते आये आतम विसर्जन क्षत्री बीर॥ कोई ऐसा थान नहीं है जहाँ ग्रमर चिन्हों के रूप। बीर कहानी रजपूरों की छिखी न हावे ग्रमर ग्रनूप ॥ क्षत्रीकुळ अवतंस बीरबर है 'प्रताप' जीका यह देश। रानी 'पद्मावती' सती ने यहीं किया है नाम विशेष ॥ क्षत्रीवंश-जात की चहिए करना इसकी नित्य प्रणाम। इससे छत्री वर्ग क जग में सदा रहेगा राशन नाम॥

े है। यह बड़ा गवेषणा-पूर्ण गद्य-ग्रन्थ है। ऐसे ग्रन्थों की

# (२७८८) मैथिलीशरगा गुप्त।

निकी अवस्था प्रायः २५ साल की है। आप जाति के वैश्य ाग्य कि हैं। आप खड़ी बोली की किवता करते हैं और ा-वध नामक एक खड़ी बोली का बड़ा ग्रन्थ भी बना चुके रस्वती पित्रका में चित्रों एवं अन्य विषयें। पर आप की किवता जकाशित हुआ करती है।

# (२७८६) लोचनप्रसाद पारांडेय ।

बालपूर ज़िला विलासपूर-निवासी हैं। इनकी अवस्था २५ वर्ष । आपने गद्य एवं खड़ी बोली पद्य में अनेक अन्थ रचे हैं। आप ानहार लेखक हैं। अन्थों के नाम ये हैं:—(१) दें। मित्र (२) ी (३) नीति कविता आदि छोटे मेटि ११ अन्थ। आपने ाकुसुममाला में कई वर्तमान कवियों की रचनाओं का किया है। आपने देश-भक्ति पर भी अच्छी रचना की है।

१९६०) मागिवयचन्द्र जैन बी. ए., बी. एत. । खंडवा मध्यप्रदेश के वकील हैं। आपकी अवस्था प्रायः २८ की होगी। आप हिन्दीश्रंथ-प्रसारिणी मंडली प्रयाग के मन्त्री बड़े ही उत्साही पुरुष हैं। आप हिन्दी के अनेकानेक श्रंथ खेड कर प्रकाशित करते हैं। हमारा हिन्दी-नवरत्न श्रीर तिहास भी आपही ने बड़े उत्साहपूर्वक हमसे सन्हर लेकर

प्रकाशित किया है। ग्राप हिन्दी गद्य के एक उत्तम लेखक भी हैं। ग्राप बड़ेही हे। नहार पुरुष हैं ग्रीर हिन्दी की उन्नति की ग्रापसे बड़ी ग्राशा है।

# (२७६१) जैनवैद्य जयपूर।

मिष्टर जैनवैद्य का नाम जवाहिरलाल था। ये जाति के जैन चैद्य अल्ल के थे। इनके पिता महाराजा जयपूर के यहाँ अच्छे पद पर नियुक्त हैं। इनका जन्म संवत् १९३७ में हुआ था। इन्होंने गंट्रेंस तक ही अँगरेज़ी पढ़ी, परन्तु विद्यारिसक होने के कारण उसमें अच्छी उन्नति कर ली थी। आपने बंगला, उद्दी, मराठी, गुजराती, श्रीर मागधी का भी अभ्यास किया था। ये हिन्दी के बड़े रिसक थे ग्रीर नागरी-प्रचार का सदैव यल करते रहते थे। इन्होंने जैनमतपाषक, उचितवक्ता, जैन ग्रीर जैनगज्ट पत्र निकाले परन्तु वह चल न सके । समालाचक पत्र भी इन्होंने चार साल तक बड़े परिश्रम तथा व्यय से चलाया, जिसके कारण हिन्दी-संसार में इनकी बड़ी ख्याति हुई। छात्रावस्था में इन्होंने हिन्दी के "कमलमाहिनी भँवरसिंह नाटक, "व्याख्यानप्रवाधक" ग्रीर "ज्ञानवर्णमाला" नामक तीन पुस्तके लिखीं । नागरीप्रचा-रिणी सभा के ये बड़े सहायक थे। सभाग्रें एवं समाजों में ये सदैव याग देते रहते थे। इन्होंने जयपूर में एक नागरीभवन स्रोला था, जो अब तक अच्छो दशा में है। ये बड़े ही उदार, विद्याप्रेमी तथा मित्रवत्तल थे। थोड़ी अवस्मा में मित्रों तथा कुटुम्यियां की शोक देकर ये संसार से चैत्र संवत् १९६६ में चल वसे।

### (२७६२) सत्यदेव ।

ये महाशय अमेरिका से विद्या प्राप्त करके आज कल लैटि कर भारत में आये हैं। आपका हिन्दीप्रेम बड़ा सराहनीय है। आप अमेरिका से उत्तम उत्तम गद्य लेख प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रों में सदा छपवात रहे और स्वदेशानुरागपूर्ण लेखों में अनेकानेक बातें। का वर्णन करते रहे। आपके यहाँ आ जाने से हिन्दी-प्रयत्न की विशेष आशा है। आप जाति के खत्री हैं। आपकी अवस्था ३३ साल के लगभग है। आज कल आपने कई उत्कृष्ट प्रन्थ रचे हैं। कुछ दिनों से आप देशभक्त संन्यासी है। गये हैं।

### (२७६३) पूर्णानन्द शास्त्री।

ये जैनाबाद ज़िला गुड़गाँव के रहनेवाले २३ वर्ष के ब्राह्मण हैं। ग्रापने हिन्दी ग्रीर संस्कृत की कविता की है। उत्सवतत्व, शिक्षाविधि ग्रीर हिन्दीकविता नामक ग्रापके छोटे छोटे ग्रन्थ हैं। नाम—(२७६४) महेशचरणसिंह कायस, लखनऊ, उमर

३५ साल।

श्रन्थ-(१) हिन्दी-केमिस्ट्री।

समय-१९६५। वर्त्तमान।

विवरण—बड़ी ही उपादेय पुस्तक ग्रापने वनाई है। हिन्दीसाहित्य की ऐसी ऐसी पुस्तकों की वड़ी ही ग्रावश्यकता है। वावू साहव ने एक वड़े ग्रभाव की पूर्ति की। ग्रापने ग्रमे-रिका तथा जापान जाकर विद्या पढ़ी थी।

# (२७६५) सोमेश्वरदत्त शुक्क ।

ये बी० प० पास हैं। इनका जन्म संवत् १९४४ में सीतापूर में हुआ था। आपने अपने मातामह से अच्छी सम्पदा उत्तराधिकार में पाई। आपने इतिहास पवं अन्य विषयों के कई अच्छे गद्य-प्रन्थ लिखे हैं। आप एक होनहार लेखक हैं।

#### (२७६६) चन्द्रमनोहर मिश्र ।

ये खराय मीरां ज़िला फ़र्ह ख़ाबाद के रहने वाले पंडित बतानू-लाल मिश्र के पुत्र ग्रीर हमारे जामाता हैं। ये कानपूर-कालेज में बी० प० ह्लास में पढ़ते हैं। इन्होंने स्पेन का इतिहास गद्य हिन्दी में उत्तम बनाया है। इनके पिता भी सुलेखक हैं।

# इस समय के अन्य कविगरा।

#### समय सं० १६५८।

नाम—(२७६७) किशनलाल बी॰ ए॰ ग्रोसवाल, दरवार जोधपुर।

ग्रन्थ—मारवाड़ मरीड़ (साहित्य)।

जन्मकाल—१९३३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२७६८) केशवप्रसाद ब्राह्मण, सिसेंडी, लखनऊ।

जन्मकाल—१९३३ ( वर्त्तमान )।

नाम—(२७६६) गोकुलानन्द्यसाद कायस, मानपुरा मुज़-

फ्फरपूर।

ग्रन्थ—(१) कमला-सरस्वती, (२) पवित्रजीवन, (३) मोती, **(४)** गाहस्थजीवन ।

जन्मकाल—१९३३।

विवरण—ग्राजकल बनैलीराज में हैं। सम्पादक ग्रात्मविद्या।

नाम—(२८००) गोविन्ददास (दास), खँगार, छतरपूर।

प्रत्थ—(१) बाग़की सैर, (२) पेट-चपेट, (३) स्वदेशसेवा, (४) काव्य ग्रीर लेकिशिक्षा, (५) प्रेम, (६) बुँदेलखंडरत्नमाला, (७) सभामाहात्स्य। जन्मकाल—१९३४ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८०१) गेारेलाल (मंजुसुशील) कायथ, देउरी-सागर।

प्रनथ—स्फुट समस्यापृति। जन्मकाल—१९३८ । मृत्यु १९६२ ।

विवरण— पहले लक्ष्मी-पत्रिका गया के सम्पादक थे।

नाम—(२८०२) गंगाप्रसाद एम० ए० डिप्टीकलेकृर, गोरख-

पूर।

ग्रन्थ—(१) ज्योतिषचिन्द्रका, (२) सूर्य्यसप्ताश्ववर्णन । जन्मकाल—१९३४।

नाम—(२८०३) ज्वालाप्रतापसिंह (लाल), पन्नाकोटा राज्य

सिगरीली।

प्रत्थ—(१) पावसप्रेमतरंग, (२) वसंतिवनाद, (३) प्रेमिवन्डु, (४)

वैरनवसंत्।

जन्मकाल—१९३३ । वर्त्तेमान । नाम—(२८०४) द्वारिकाप्रसाद ब्राह्मण, बाँदा। प्रत्थ--श्रीकृष्णचिद्धका । जन्मकाल—१९३४। वर्त्तमान। नाम—(२८०५) धनीराम शुक्क सुकलनपुरवा, ज़िला ल**ब**नऊ। जन्मकाल-१९३३। वर्तमान। नाम—(२८०६) नारायणळाळ (रसळीन) गेस्वामी, बारी, राज्य रीवाँ। **श्रन्थ**—श्रीकृष्णाष्टक ग्रादि। जन्मकाल—१९३३। वत्तँमान। नाम—(२८०७) बनवारीलाल वैश्य, जबलपूर। ग्रन्थ—(१) बारहमासा, (२) बनवारीक**ला** । जन्मकाल—१९३३। वर्रामान । नाम—(२८०८) व्रजरत्न भट्टाचार्य, मुरादाबाद । प्रन्थ—ग्रापके प्रायः १०० ग्रजुवाद एवं टीका-ग्रन्थ हैं। जन्मकाल—१९३२। विवरण—ग्राप बड़े परोपकारी एवं उदार महाशय हैं। नाम—(२८०६) शिवनरेशसिंह तालुक़दार, जगतापुर, ज़िला बहराइच । वत्त मान । प्रनथ-श्रङ्कारशिरोमणि (पृष्ठ २६)।

नाम-(२८१०) शंभुराम।

प्रनथ-प्रेममालिका।

विवरण—सरयूप्रसाद ग्राचारी ने भी शंभुराम के साथ यह प्रन्थ रचा।

नाम—(२८१) सरयूप्रसाद ग्राचारी रईस, जगदीशपुर, ज़िला बस्ती।

प्रनथ—प्रेममालिका (पृ० १२०)।

विवरण—वर्त्तमान हैं। प्रति एक है। कर्ता दें। हैं। श्राम्युराम मभारी भी कर्ता हैं।

#### समय सं ० १६५६।

नाम—(२८१२) काशीप्रसाद जायसवाल एम० ए०, वैरिस्टर मिर्ज़ापुर, हाल कलकत्ता।

थ्रन्थ—(१) कलवारगज़ट, (२) कई स्फुट लेख **।** 

जन्मकाल-१९३८।

विवरण—ग्राप बड़े मिलनसार सज्जन पुरुष हैं। पुरातत्त्व में ग्राप ने ग्रच्छा श्रम किया है।

नाम—(२८१३) कैलाशनाथ वाजपेयी, कानपुर।

ग्रन्थ—(१) ग्रायेगीतावली, (२) दयानन्दजीवनी, (३) पैाराणिक भ्रान्तिहरण, (४) कृष्णलीला ।

जन्मकाल-१९३४। मृत्यु १९६३।

नाम—(२८१४) ब्रह्मानन्द संन्यासी।

प्रन्थ—सुशीलादेवी ( उपन्यास )।

जन्मकाल-१९३४ । मृत ।

नाम—(२८१५) राजेन्द्र प्रतापनारायणसिंह, हल्दी।

ग्रन्थ-पावस-प्रलाप ।

्गारखपुर ।

जन्मकाल—१९३४। वत्तरमान ।

नाम—(२८१६) लालजी कायस्थ । काकोरी, लखनऊ । वर्त्तभान।

श्रंथ—लक्ष्मीनारायण कवि का जीवनचरित्र (पृ० २०)। नाम—(२८१७) शीतलप्रसाद ब्राह्मण, भरसरा, ज़िला

थ्रन्थ—(१) रामचरितावली नाटक गद्यपद्य, (२) विनयपुष्पा-वली, (१९६२) (पृ० ४६), (३) भारतेन्नितिसोपान, (१९६४), (पृ० १०२)।

विवरण—ग्रापमें साहित्यसेवा जैसी है वह काव्य से प्रकट होती है। परन्तु रामभक्ति के सिवाय ग्राप में देशभक्ति भी है। यह ग्रमुपम गुण है।

नाम—(२८१८) स्तीताराम ब्राह्मण, निजामाबाद, ज़िला ग्राज़मगढ़।

ग्रन्थ<del> र</del>फुट कविता।

जन्मकाल—१९३४ । वत्त मान ।

नाम—(२८१६) सुन्दरलाल शर्मा द्विवेदी, कटरा, प्रयाग । ग्रंथ—(१) बालोपदेश, (२) बालपञ्चतन्त्र, (३) बालगीता-बलि, (४) बालस्मृतिमाला, (५) बालमाज-प्रबन्ध,

(६) बालरघुवंश, (७) योगवाशिष्ठसार, (८) रामा-इवमेध । जन्मकाल—१९३४। विवरख—प्राचीन निवास-खान धनमऊ, ज़िला मैनपुरी है। नाम—(२८२०) सुन्दरळाळ, (इयाम), बाँदा। जन्मकाल—१९३४ । वत्तं मान । नाम—(२८२१) हनुमानप्रसाद त्रिपाठी, शिउली, कानपूर। **ग्रन्थ—(१) वेदशास्त्रतालिका, (२) दशधर्मलक्षणव्यास्या,** ं (३) हद्यान्तसागर, (४) पापप्रध्वंसिनी, (५) हनुमान-चालीसा, (६) मचदेाषदर्पण, (७) छुत्राङ्क्त । जन्मकाल---१९३४। नाम—(२८२) हरीराम चैाधरी जाट, हिसार। त्रन्थ—(१) कृषिविद्या, (२) कृषिकोष । जन्मकाल—१९३४। विवरग—ग्राप इन्स्पेकृर ज़िराग्रत प्रतापगढ़ हैं। नाम—(२८२३) देवीसहाय कायस्य। त्रत्थ-भजन। कविताकाल—१९६० के पूर्व । समय संवत् १६६०।

नाम—(२८२४) अनन्यप्रधान।

प्रन्थ--शानपचासा।

विवरण—महाराजा बिजावर के चचा हैं। वर्त्त मान।

नाम—(२८२५) अनिरुद्ध दास। वत्तरमान।

ग्रन्थ-पद्मपचीसी।

नाम—(२८२६) ग्रक्षयवरप्रसाद साही क्षत्रिय ग्राम महुग्रवा, ज़िला गारखपुर।

प्रन्थ—(१) पुरश्री नाटक (गद्य पृ० १३४), विद्वला (पृ० १७४ गद्य)।

विवरण—वेनिस के व्यापारी के ग्राधार पर प्रथम प्रन्थ है।

नाम—(२५२७) ऋषिलाल साह कलवार, महाली, ज़िला सीतापुर।

थ्रन्थ—(१) श्रृं गारदर्पणः (२) पिंगलाद्दीः, (३) विज्ञानप्रभाकरः, (४) ग्रलंकारभूषणः, (५) निदानमंजरी ।

जन्मकाल—१९३६ । वत्तं मान ।

नाम—(२८२) केदारनाथ, बस्तर स्टेट।

ग्रन्थ—(१) विपिनविज्ञान, (२) बस्तरभूषण, (३) बसन्तविनेदि, (४) मैथिलवंश वार्ता।

जन्मकाल-१९३४।

नाम—(२८२) खगेश कवि (श्यामलाल)।

जन्मकाल-१९४५।

नाम—(२८३०) गजाधरप्रसाद शुक्क (द्विज शुक्क), पाता वेभि, स्रोतापूर। प्रन्थ-रघुवंश भाषा ।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम-(२८३१) गुरदीन भाट, ईसानगर, खीरी।

ग्रन्थ—(१) मुनेश्वरबङ्शभूषण, (२) रणजीतविनाद, (३) एंगल

विवरण— साधारण श्रेणी।

नाम—(२८३२) चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, जयपूरः।

ग्रन्थ—समालोचक पत्र।

जन्मकाल-१९४०।

विवरण—ग्रच्छे पंडित ग्रीर बड़े ही नम्र एवं निष्कपट पुरुष हैं।

नमा—(२८३३) दामोदरसहाय, बांकीपूर।

विवरण—ग्राप की मैात हाल ही में हुई है। विशेष हाल शात नहीं है।

नाम—(२८३४) देवीसहाय ब्राह्मण। मृत।

ग्रन्थ-गद्यलेखक ।

नाम—(२८३५) प्रतिपालसिंह ठाकुर, पहरा, राज्य छतरपूर।

ब्रन्थ—(१) वीरवाला, (२) स्फुट लेख ।

जन्मकाल-१९३८।

विवरण-ये अँगरेज़ी भी पढ़े हैं। भाषा की भी रचना करते हैं।

नाम—(२८३६) वालमुकुंद पाँड़े, बलुग्रा, सारन।

ग्रन्थ—(१) गंगोत्तरीनाटक, (२) लेख सामयिक पत्रों में ।

जन्मकाल—१९३५।

नाम—(२८३७) बाँकेलाल चावे, मंगलपूर, ज़िला कानपूर। श्रन्थ—(१) स्फुट छंद, (२) सतसई (अपूर्ण, बन रही है ४०० देहें बने)।

जन्मकाल-१९३८।

नाम—(२८३८) वीरेश्वर उपाध्याय कान्यकुक ब्राह्मण, जारी इलाका छोटा नागपुर।

श्रन्थ—(१) ग्राव्हा रामायण, (२) ग्रद्भुतावतार कांड, (३) ग्रानं-दसंजीवनी, (४) फागचित्तचारचाळीसा, (५) भिक्त-संजीवनी, (६) भजनप्रातचाळीसी, (७) मदनमोहिनी उपन्यास (गद्य)।

जन्मकाल-१९३८।

नाम—(२८३) वजेश महापात्र, असनी, फ़तेहपूर।

विवरण-साधारण श्रेणी।

नाम—(२८४०) भैरववल्लभ ब्राह्मण ।

श्रन्थ-पापविमाचन (शिवस्तुति)।

नाम—(२८४) माधासिंहजी कविराज वूँदी।

विवरण—ये कविराव रामनाथ के पुत्र हैं। कविता उत्तम करते हैं। इनका फ़ारसी में भी अच्छा दख़ल है।

नाम—(२८४२) राधेश्याम मंत्री पडवर्डहिन्दीपुस्तकालय, हाथरस ।

श्रन्थ—स्फुट छन्द एवं लेख ।

जन्मकाल-१९३५।

नाम—(२८४३) रामचरण भट्ट ब्राह्मण, पिहानी ज़िला

हरदोई।

थ्रन्थ—(१) सुरभीशतक, (२) गोविलाप, (३) अर्धिमलाप, (४) प्रेमामृतवर्षिणी, (६) मतामत-विचार।

जन्मकाल-१९३७। वर्त्तमान।

नाम—(२८४) रामलालजी मनिहार, बलिया।

ग्रन्थ—शम्भुपचीसी ।

जन्मकाल—१९३५।

नाम—(२८४) रामावतार द्विवेदी, फ़तेहपुर, ज़ि॰ बारह-बंकी।

जन्मकाल—१९३६।

नाम—(२८६) लालजी वन्दीजन, ग्रसनी, फ़तेहपूर। विवरण—साधारण श्रेणी। ये महाद्याय वैरीसाल के वंशधर हैं।

ग्राप महाराजा रीवाँ के यहाँ नै। कर हैं।

नाम—(२८४७) शिवदास पाँड़े, मैाज़ा आँव, ज़ि॰ उन्नाव।

रघुवरदयाल के पुत्र।

प्रनथ—(१) वृहद्विश्रामसागर, (२) चाणक्यनीति काव्य, (३) रघुवंश की भाषा टीका, (४) महाभारत का कविता में अनुवाद (अपूर्ण)।

जन्मकाल—१९३९ । वत्तं मान ।

नाम—(२८४८) शिवबालकराम पाँडे, (बालक) दिलवल-

ख़ानपूर, जि.० कानपूर।

थ्रन्थ—(१) धनुषयञ्चनाटक, (२) स्वदेशीकाव्यकल्पद्रुम, (३) स्फुटकाव्य गद्य तथा पद्य।

जन्मकाल—१९३८।

नाम—(२८४९) शिवरत्न शुक्क । बछरावाँ, रायबरेली ।

वर्त्तमान ।

प्रत्थ—(१) प्रभुचरित्र, (२) स्वामी विवेकानंद के लेखें। का

ग्रनुवाद, (३) स्वामी शंकराचार्य्य का जीवनचरित्र*,* 

(४) उपदेशपुष्पांज्ञिल, (५) परदा, (६) रामावतार, ( ७ ) कान्यकुन्जरहस्य, (८) ऋतु-कविता ।

जन्मकाल—१९३६। नाम—(२८५०) सूर्यनारायण पाँड़े, (रविदेव) पैंतेपुर, ज़िला

बारावंकी।

जन्मकाळ—१९४६।

नाम—(२८५१) हनुमानप्रसाद वैश्य, ग्रहरीरा बाज़ार, ज़िला

मिर्ज़ापूर। य्रन्थ—(१) जानकीस्वयंवर, (२) दुर्गाप्रभाकर, (३) चन्द्रलता,

(४) हनुमानहाँक, (५) चन्द्रकलाचिन्द्रका, (६) कवितासुधार, (७) स्फुट काव्य।

जत्मकाल—१९३८।

#### समय संवत १६६१।

नाम—(२८५२) गोवद्ध नलाल, (लाल), बसौदा, ग्वालि-यर।

श्रंथ (१) पूर्त्तिप्रमाद भाग दे।, (२) साहित्यभास्कर, (३) नगद-वन, (नागदमन)।

जन्मकाल—१९३६। वत्त<sup>९</sup>मान।

नाम—(२८५३) चम्पालाल जैाहरी, (सुधाकर), रामगंज, स्रंडवा।

ग्रन्थ—(१) माधवीकङ्कण, (२) वियोगिनी, (३) शिक्षकों कः कर्तव्य, ग्रादि ८ पुस्तकें ग्रापने बनाई हैं।

जन्मकाल-१९३६।

नाम—(२८५४) बजरंगसिंह, हथिया, सीतापूर।

ग्रन्य—(१) रुद्रपचीसी, (२) षटऋतु, (३) वैद्यनाथछत्तीसी,

( ४ ) स्फुट कविता, ( ५ ) काशीकोतवालपचीसी ।

जन्मकाल-१९३६। वत्तं मान।

विवरण—साधारण श्रेणी।

नाम—(२८५५) महादेवप्रसाद मिश्र ।

ग्रन्थ—(१) ग्रासावरदेवीमाहात्म्य, (२) वजरंगपचासा, (३)

रसिकपचीसी।

जन्मकाल-१९४१। वर्त्त मान।

नाम—(२८५६) राघवेन्द्र त्रिपाठी, गानी, ज़िला हरदेाई।

१४८० मिश्रबन्धिविनोद । [सं० १६६२ श्रन्थ—दुःखभञ्जनस्तोत्र, गंगास्तोत्र, नंदिनीनंदन नाटक श्रादि सात श्राठ पुस्तके तथा सामियक पत्रों में लेख । जन्मकाल—१९३८। वर्तमान । नाम—(२८६) मयूर मदारीसिंह, बाछिल, महसुई, ज़िला सातापूर। जन्मकाल—१९३८। वर्त्तमान । नाम—(२८७०) माधा तैवारी, जौनपूर।

श्रन्थ—श्रभ्यात्मरामायण-सारसंग्रह ।
नाम—(२८७१) श्यामसुन्द्रलाल कायस्य एम० ए०, एल०ल०
बी०, मैनपुरी ।

बा॰, मनपुरा।

ग्रन्थ—(१) स्थावरजीवमीमांसा, (२) मानववर्णव्यवस्था।
जन्मकाल—१९३७।
नाम—(२८७२) शिवनारायण कायस्थ (मित्र), सनिगवाँ, ज़िला

कानपूर । थ्रन्थ—सुखदसंगीत, (२) स्फुट काव्य ।

जन्मकाल--१९४२।

नाम—(२८७३) सत्यनारायण पाँडे (सत्यदेव) सरविरया, विष्णुपूर, ग्राज़मगढ़। ग्रन्थ—(१) सत्यदेविवेनाद, (२) चैातालिद्वाकर ८ भाग, (३) साहित्यशिरोमणिसंग्रह।

जन्मकाल—१९४२ । वर्चमान ।

थ्रन्थ—(१) जापानवृत्तान्त, (२) अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास, (३) भारत के देशी राज्य, (४) रूस जापान युद्ध, (५) पलासी की छड़ाई, (६) कुसुमलता।

जन्मकाल-१९३७।

विवरण-ग्राप हिन्दी-वङ्गवासी के सम्पादक हैं।

## समय संवत १९६३।

नाम—(२८७५) गयाप्रसाद (मार्गिक), गया । जन्मकाल—१९३८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८७६) गोवद्धननाथ (लल्लूजी) वल्द पं० गोपी-नाथ ।

जन्मकाल—१९३८। वत्तरमान।

नाम—(२८७७) चतुर्भु जसहाय कायस्य, छत्रपुर ।

प्रत्थ — लंबे घूं घटवाली (पृ० १२२) (उपत्यास) गद्य, (२) वावू तारा-चंद (पृ० १७६) (१९६३) उपत्यास गद्य, (३) बीवी हमीदा (पृ० १८२) (१९६४) (उपत्यास) गद्य, (४) मंत्रो हरिश्चन्द् (पृ० ६०) (१९६५)।

जन्मकाल-१९३४।

विवरण—ग्रापके। हिन्दी बालकपन से ही अच्छी लगती थी। ग्रव भी उसी की सेवा में ग्रापका बहुत समय व्यतीत होता है। नाम—(२८७८) विश्वेश्वरप्रसाद ब्राह्मण, घुँ घुचिहाई, राज्य

रीवाँ ।

जन्मकाल—१९३८। वर्त्तं मान।

नाम—(२८७६) राधाकुष्ण वाजपेयी, चौपटियाँ, लखनऊ।

जन्मकाल—१९३८।

विवरण—ये द्विजराज किव के जामातृ हैं ग्रीर ग्राज कल वैद्यक करते हैं।

#### समय संवत १६६४।

नाम—(२८८०) ग्रखिलानन्द शर्मा, बदाऊँ।

प्रन्थ—(१) द्यानन्द्छहरी, (२) द्यानन्द्दिग्विजयार्क, (३) ग्रार्थ-

दिाक्षा, (४) ग्रायविद्योदय (काव्य), (५) द्यानन्दिविजय।

जन्मकाल—१९३९।

नाम—(२८५) चन्द्रशेखर (द्विजचन्द्र) ब्राह्मण, रानीपुर,

ज़िला पाजुमगढ़।

जन्मकाल—१९३९ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८८२) ब्रजनाथ बी० ए०, पल्एल्० बी०, मुरादा-

बाद।

जन्मकाल—१९३९।

नाम-(२८६३) मोहनदास महन्त, गारखपुर।

प्रत्य-वृहत्सनातनधर्मसार (पृ० ३९८, गद्य) ।

नाम—(२८८४) रमेश पाँड़े (रामेश्वर ), पंडित पुरवा, ज़िला

लखनऊ।

जन्मकाल—१९४३ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८५) राधाकृष्ण (धनश्याम), जयेन्द्रगंज, ग्वा-ल्यिर।

ग्रत्थ—(१) भजनसार, (२) उपकार-बत्तीसी ग्रादि। जन्मकाल—१९३९। वर्त्तमान ।

नाम—(२८६) रामचन्द्र शास्त्री, लाहीर। प्रनथ—(१) शुद्धि, (२) भारतगौरवादर्श।

जन्मकाल—१९३९। नाम—(२८७) श्रो लक्ष्मणसिंह क्षत्रिय, लेगामऊ।

श्रन्थ—कई श्रन्थ रचे हैं। जन्मकाल—१९३९। वर्त्तमान।

नाम—(२८८) शिवकरणप्रसाद, (सत्यदेव), ग्राम महा-

राजगञ्ज, ज़िला श्राज़मगढ़। श्रन्थ—(१) सत्यदेविवेनाद, (२) पृति -प्रमाद, (३) भक्तिशिरोमणि।

जन्मकाल—१९४२। वर्त्तमान । समय संवत १३६५।

नाम—(२८६) अशफ़्रीलाल कायस्य, बलरामपुर। प्रन्थ—बालविहार (कृष्णवरित्र) (पृ० ६४६)।

नाम—(२८०) इन्द्रदेवलाल कायस्य, मनियार, बलिया। प्रन्थ—स्क्ट।

जन्मकाल—१९४०।

नाम—(२८९) कदम्यलाल गास्वामी, वूँदी ।

जन्मकाल--१८४३ । वर्त्तमान ।

विवरण—इनकी ग्रवस्था इस समय २५ वर्ष की होगी। कविता भी कुछ कुछ करते हैं।

नाम—(२८६२) कालीप्रसाद (भह), उरई।

ग्रन्थ--रिसकविनाद।

विवरण-१९६६ में मृत्यु हुआ। पिता का नाम छिबनाथ भट्ट।

नाम—(२८६३) गिरिराजशरण, बृन्दावन।

जन्मकाल—१९४०।

नाम—(२८६४) चंद्रमती देवी (इन्दुमती), बनकटा, ग्राज़म-गढ ।

जन्मकाल-१९५०। वत्तं मान ।

नाम—(२८६५) जगन्नाथ द्विवेदी (जगदीश), पैंतेपुर, ज़िला

बाराबंकी।

जन्मकाल—१८४८ । वर्त्तमान ।

नाम—(२८६) ज्ञगुलानंद ब्राह्मण, गोंडा । वर्त्तमान ।

म्रन्थ—स्वभावसुधासिंघु, ( पृ० ४८ )।

नाम—(२८६७) धनुधंर शर्मा । वर्त्तमान ।

ग्रन्थ—(१) रामकेकईसम्वाद, (२) जनकमरखात्ताप, (३) भीष्म-भीष्मागमन, (४) भद्दि काव्य का पद्यानुवाद, (५) ग्रन्योक्ति-पुष्पावली, (६) समस्यापृति ।

जन्मकाल-१९४०।

नाम—(२८६८) बचईलाल, माऊनपुर, इलाहाबाद। ्रयन्थ—बजरंगविनय ग्रादि। जन्मकाल—१९४५ । वर्त्तमान । नाम—(२८६) वैणीमाधव, भिन्ना, राज्य रीवाँ। प्रनथ—ग्रानन्द्रामायण का छन्दे।बद्ध ग्रनुवाद । जन्मकाल-१९४०। वर्चमान । नाम-(२६००) भगवानदीन मिश्र, शाहपुरा, ज़िला मँडला। प्रत्थ—(१) राजेन्द्रविलास, (२) श्रीरामरघुवंशविनय, (३) श्रीराम-धनुषयज्ञ, (४) शंभुविवाह, (५) रामरंजनी, (६) फूल-वाटिका। जन्मकाल—१९४०। नाम—(२६०१) भवानीचरण (लालन), फतेपुर । ग्रन्थ-(१) कालिकास्तुति, (२) विनयरसिकलहरी, (३) छवि-प्रिया, (४) अयोध्यामाहातम्य, आदि । जन्मकाल—१९४०। वत्तं मान । नाम-(२६०२) राधारमणप्रसादसिंह रईस। वत्तरमान। थ्रन्थ—(१) महिस्नस्तेत्र भाषा (१९६५,) (२) स्तेत्ररत्नाव**ली**, १९६६ । नाम—(२६०३) रामचन्द्र शुक्क, मिर्ज़ापूर। थ्रन्थ—(१) करूपना का ग्रानन्द, (२) मेगास्विनीज़ का भारतः वर्षीय विवरण, (३) राज्यप्रवन्ध-शिक्षा, (४) वावू राधा- कृष्णदास का जीवनचरित्र, (५) ग्रमिताभ, (६) स्पुट गद्य ग्रीर पद्य लेख ।

जन्मकाल—१९४१।

विवरण—उत्कृष्ट कवि एवं छेखक।

नाम—(२६०४) रामनरेश ब्राह्मण श्राम केाईरीपुर, ज़िला जीनपुर।

प्रन्थ—(१) बालकसुधारिशक्षा, (२) भतृ हरिशतक भाषानुवाद, (३) वीराङ्गना, (४) वीरबाला, (५) वीरवृत्तान्त, (६) ग्रार्थ-संगीतमाला, (७) हिम्मतिसंह ग्रीर मारवाड़ी, (८) पिशाचिनी।

जन्मकाल—१९४५। वत्ते मान ।

नाम—(२६०५) रामलाचन पांडे, पैकवली, बलिया।

प्रत्थ—(१) कर्मदिवाकर, (२) सचा सुधार ।

जन्मकाल-१९३०।

नाम—(२६०६) लालदेव नारायणसिंह (लाल) सटवा, पा॰

बादशाहपुर।

ग्रन्थ—रमेशमनारञ्जनी।

जन्मकाल—१९४३ । वत्त मान ।

नाम—(२६०७) लालबहादुर, ग्रनेई ग्राम, काशी।

प्रन्थ—हल्दीघाट का युद्ध।

नाम—(२६०८) सत्यनारायण त्रिपाठी, मन्धना, ज़िला

कानपूर।

```
ग्रन्थ—गाविलाप ।
जन्मकाल—१९४१ । वर्त्तमान ।
```

### समय संवत १६६६।

नाम-(२६०६) उदयनारायण वाजपेयी। श्रन्थ—(१) प्राचीन भारतवासियों की विदेशयात्रा ग्रीर वैदेशिक . व्यापार, (२) महाराज पञ्चम जार्ज, (३) विकाश सिद्धान्त, (४) कर्मक्षेत्र । जन्मकाल-१९४२। नाम-(२६१०) गणेशदत्ता। **प्रन्थ—सरवरिया-कु**लदीपक । नाम-(२६११) नंदिकशोर ब्राह्मण, मुरारिमऊ। ग्रन्थ-संगीतविद्यारत ग्रादि। जन्मकाल—१९४१ । वर्चेमान । नाम—(२६१२) विष्णुलाल पम० प०। ग्रन्थ-ग्रार्थ्यसमाजपरिचय। नाम-(२६१३) वृन्दावन वैश्य, काशीपुर तराई। ग्रन्थ-भारतीय-शिष्टाचार। नाम—(२६१४) राजेश्वरप्रसाद (ग्रवनोन्द्र), ग्राम सेगरीली। ग्रन्थ—सामन (श्रावण) सुहाग **ग्रादि** । जन्मकाल--१९४८। वर्च मान ।

नाम—(२६१५) शिवकुमार ब्राह्मण, श्राम मच्छागर, पो० मंसूरगंज।

जन्मकाल--१९४६। वत्तं मान।

वर्त्तमान समय के कुछ अन्य कवि व गद्यकार।

नाम—(२६१६) अमीरअळी सैयद, देवरी कळाँ सागर।

्त्रन्थ—(१) नीतिदर्पण की भाषा टीका, (२) वूढ़े का व्याह, (३) बच्चे का व्याह, (४) सदाचारी बालक।

विवरण-कविता उत्तम।

नाम—(२६१७) उदयनारायणसिंह ज़र्मोदार विद्दूपुर, मुज़-फ्फ़रपुर।

प्रनथ—(१) सर्वदर्शनसंग्रह, (२) सिद्धान्तशिरोमणि, (३) ग्रार्थ-भट्टीय सूर्यसिद्धान्त ।

नाम—(२६१८) ग्रंबिकाप्रसाद वाजपेयी, कानपुर, सम्पादक भारतमित्र ।

श्रंथ—शिक्षा ( ग्रनुवाद )।

जन्मकाल—१९३७।

विवरण—नृसिंह, हिन्दी-वङ्गवासी पवं हितवार्चा का सम्पादन किया।

नाम-(२६१६) इन्द्रदेवनारायण शर्मा।

नाम—(२६२०) ईश्वरीप्रसाद मिश्र, ग्रारा।

यन्थ—(१) सुशीलाशिक्षा, (२) सची मैत्री, (४) बालगलपमाला, तथा ११ उपन्यास ग्रीर ग्रतुवाद ।

जन्मकाल-१९५०।

नाम—(२६२१) ग्रेंकारनाथ वाजपेयो, प्रयाग। ग्रंथ—(१) लक्ष्मी उपन्यास, (२) दे। कन्याग्रें की बातचीत,

(३) शान्ता । जन्मकाल—१९३८।

विवरण—ग्रच्छे गद्य-लेखक हैं।

विवरण—अच्छ गद्य-लखक ह

नाम—(२६२२) कर्णसिंह (कर्ण), चहँडीली, अलीगढ़।

ष्रंथ—(१) शुद्धिपथ, (२) यवनमतादर्श, (३) मेरामत, (४) कर्णा-मृत, (५) अमृते।द्धि, (६) काव्यकुसुमाद्यान, (७) संगीत-रत्नप्रकाश।

जन्मकाल—१९३८। विवरण—गद्य-पद्य-लेखकं।

नाम—(२६२३) कैलाशरानी बाटल। ग्रन्थ—(१) जीवनचरित्र पं० मदनमाहन मालवीय।

्नाम—(२६२४) यशादा देवी, सापादिका स्त्रीधर्मशिक्षक।

ब्रन्थ—(१) सची माता।

नाम—(२६२५) कृष्ण ब्रह्मभह, असनी। विवरण—महाराज डुमराव के यहाँ राजकवि हैं।

नाम—(२६२६) गणेशप्रसाद कायस, टीकमगढ़।

प्रनथ-मणिद्वीपमंजरी।

नाम-(२६२७) गणेश रामचन्द्र शर्मा, ग्रजमेर।

ग्रन्थ—स्वामीजी के मराठी तथा गुजराती व्याख्यानी का ग्रनुवाद।

नाम—(२६२८) गदाधरप्रसाद पाठक, दारानगर, इलाहाबाद।

ग्रन्थ—(१) लेक्चर्स टीचर, (२) ब्रह्मकुल-परिवर्त्तन, (३) शिक्षा-कल्पद्रुम, (४) कर्तव्यद्पेण।

नाम—(२६२६) गिरिजाकुमार घेाष।

**प्रन्थ—उत्तररामचरित्र (ग्र**नुवाद) ।

नाम —(२६३०) गोपालदास देवगण शर्मा, लाहीर।

ग्रन्थ-द्यानन्दजीवनचरित्र।

नाम—(२६३१) गापाल देवी।

प्रन्थ—उपसंपादिका गृहलक्ष्मी ।

नाम-(२६३२) चक्रपाणि त्रिपाठी, सुहागपुर, हेाशंगाबाद।

प्रनथ-रामयशकरपद्रुम ।

नाम—(२६३३) चतुरसिंह रूपाहेली, मेवाड़ राजपूताना।

थ्रन्थ—(१) चतुरकुठचरित्र, (२) खगाळ-विज्ञान।

विवरण—ग्राप एक प्रतिष्ठित लेखक हैं।

नाम—(२६३४) चिरञ्जीलाल शर्मा, ग्रलीगढ़।

विवरस— हिन्दी के चपल कवि ग्रीर गद्य-लेखक ।

नाम—(२६३५) चंद्रशेखरघर मिश्र, चम्पारन।

ग्रन्थ—(१) संपादक विद्याधर्मदीपिका, (२) रत्नमाला चंपारन ।

```
विवरण-उत्तम लेखक हैं। कई ग्रन्थ रचे।
नाम—(२६३६) चंद्रावती देवी, बनकटा, ग्राजमगढ़।
नाम—(२६३७) छबीले गोस्वामी, फ़तेहपूर।
नाम—(२६३८) छेदालाल कायस्य।
प्रन्थ-----------------------।
नाम—(२६३६) जगन्नाथ शुक्क, ख़ानजहाँचक, ज़िला मुज़फ़्फ़र-
      पूर।
नाम—(२६४०) जगन्नाथ गुक्क पुच्छरतं, ग्रमृतसर।
ग्रन्थ—(१) स्त्रीशिक्षामणि, (२) व्याख्यानविधि ।
नाम—(२६४१) जयदेव उपाध्याय, ज़िला बलिया।
नाम—(२६४२) ज्वालादत्त शर्मा, मुरादाबाद।
ग्रन्थ-प्रायश्वित्ताद्शे ।
नाम—(२६४३) ज्वालादेवी।
ग्रन्थ-स्त्रीशिक्षासम्बन्धी कई पुस्तकें।
विवरण—ग्राप डाकृर रामचन्द्र की पत्नी हैं।
नाम-(२६४४) जानकीप्रसाद द्विवेदी, मुख्वारा।
ग्रन्थ—(१) श्रङ्कारतिलक भाषा, (२) नर्भदामाद्दातम्य।
 नाम-(२६४५) तोरनदेवी, प्रयाग (ब्राह्मणी)।
प्रंथ—स्फ्रुट लेख पत्रों में तथा समस्यापृति रसिकमित्र इत्यादि में ₺
विवरण—ग्राप पंडित कन्हैयालाल प्रयागवाले की पुत्री हैं।
```

नाम-(२६४६) दयाशङ्कर, मथुरा।

ग्रन्थ—(१) शिशुबोध ।

नाम—(२६४७) दुर्गाशङ्कर पाँडे, उन्नाव।

श्रंथ—(१) नटवरपचीसी, (२) लेख ग्रौर लेखक, (३) पुस्तकावली-कन, (४) ग्रमिषेक, (५) धर्मनीतिशिक्षा, (६) व्रजनाथशतक।

जन्मकाल-१९४६।

नाम—(२६४८) दूधनाथ उपाध्याय।

श्रन्थ—गोरक्षा पर ग्रापकी पुस्तके हैं।

नाम—(२६४६) देवदत्त वाजपेयी (पुरन्दर), लखनऊ।

नाम—(२६५०) देवीप्रसाद उपाध्याय, (नैपाली)।

श्रन्थ—सुन्दरसरोजिनी उपन्यास।

विवरण—त्राप राज्य रामनगर चम्पारन के दीवान हैं।

नाम—(२६५१) देवीप्रसाद चौधरी मुंसिफ़, ग्रागरा प्रान्त।

नाम—(२९५२) दौलतरामजी रिटायर्ड सव डिप्टी इन्स्पेक्टर। श्रन्थ—गद्यपद्य में कई श्रन्थ।

नाम—(२६५३) द्विज श्याम द्विवेदी, ज़िला बाँदा।

नाम—(२६५४) धर्मराज मिश्र, शिवपूर दियर ज़िला बलिया।

ग्रन्थ—रसिकमोहन।

नाम-(२६५५) नाथूराम प्रेमी, देवरी सागर। य्रन्थ—कई य्रंथ।

जन्मकाल—१९३९ ।

विवरण—सम्पादक जैनहितैषी ।

नाम—(२६५६) पन्नालाल, घाटमपूर, ज़िला कानपूर। नाम—(२६५७) पुरुषोत्तमदास खत्री टंडन एम० ए०, एल० एल० बी०, प्रयाग ।

श्रंथ—(१) राजपूतवीरता, (२) छेख सामयिक पत्रों में ।

विवरण—ग्राप बड़े ही हिन्दी-प्रेमी ग्रीर हिन्दी के एक उत्साही लेखक तथा प्रचारक हैं।

नाम—(२६५८) पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेय, बालपुर, विलासपुर∤ य्रंथ—(१) लाल गुलाल **ज्ञनन्तलेखावली** ।

नाम—(२६५६) पूरनमल, भाँसी।

नाम—(२६६०) प्यारेलाल कायस, गीरहर।

नाम—(२६६१) प्रभूदान चारण (सांह जाति) मारवाङ्।

विवरण—ग्राश्रयदाता महाराजा जसवंतसिंह।

नाम—(२६६२) प्रयागनारायण मिश्र (मिश्र), लखनऊ। प्रंथ—(१) वंशीशतक, (२) मनेारमा, (३) राघवगीत, (४) ऋतु-

काव्य।

विवरण—गद्य में कुछ नहीं लिखा ।

नाम—(२६६३) प्रीतम (देवीप्रसाद) कायस्य बिजाबर (बुन्देल-खंड)।

ग्रन्थ—बुन्देलखंड का ग्रलबम।

विवरण—विजावर में हैं। इतिहास-वर्णन।

नाम—(२६६४) वचनेश, फ़तेहगढ़ ।

नाम—(२६६५) बद्रीसिंह वर्मा, ग्रिटिया, उन्नाव।

ग्रन्थ—बीराङ्गनाचरित्र ।

जन्मकाल-१९४४।

नाम—(२६६) बलदेव दास कायख, खटवारा, ज़ि॰ बाँदा।

श्रन्थ-(१) जानकीविजय, (२) रामायण विष्णुपदी।

नाम—(२६६७) वामनाचार्य वामन गोस्वामी, मिर्ज़ापूर।

श्रन्थ-पंचाननपचीसी।

नाम—(२६६८) विन्ध्याचलप्रसाद कायस्य हरपुरनाग चम्पारन ।

ग्रन्थ—१८ पूर्ण ग्रीर ८ ग्रपूर्ण छोटे छोटे ग्रन्थ ।

नाम—(२६६६) बीरसिंह उपदेशक आर्यसमाज फुलपुरा, हिसार।

जन्मकाल—१९४४ ।

विवरण— ग्राज कल राजपूत सभा की ग्रोर से उपदेशक हैं।

नाम—(२६७०) वैजनाथ शुक्क पैतेपुर, ज़ि॰ बारहवंकी।

नाम—(२६७१) भगवानदास, हाळना।

्नाम—(२६७२) भगवानवख़्दा (श्रीकर) बाबू।

विवरग्य—इटौंजा, ज़ि॰ लखनऊ ।

नाम—(२६७३) भीमसेन ब्राह्मण, गुरुकुल काँगड़ी।

प्रन्थ-यागशास्त्र भाषा।

नाम-(२६७४) मधुसूदन गास्वामी।

ग्रन्थ—ग्रमियनिमाईचरित्र। चैतन्य महाप्रभु का जीवनचरित्र वार्तिक २७२ सफ़ा रायल १२ पेजी में लिखा गया है। यह पहले बावू शिशिर कुमार घाष ने वंगला में बनाया था। उसी का यह ग्रनुवाद है। कहीं कहीं एकाध छंद भी है। यह पुस्तक हमें दरबार छतरपूर में देखने की मिली।

- नाम—(२६७५) महादेवप्रसाद (मदनेदा) पटना मेा० भाऊगंज।
- प्रत्थ—(१) गंगालहरी, (२) नखिराख रामचन्द्रजी, (३) मदनेश मौजलितका, (४) मदनेश कल्पद्रुम, (५) संकटमोचन ग्रारसी, (६) मदनेश के। प, (७) तनतीव्रताला की तरह-दार कुञ्जी, (८) भैरवाएक।

नाम-(२६७६) महादेवशरण पाँडे, सारन।

नाम—(२६७७) महावीरप्रसाद कायस, रुद्रपूर।

प्रन्थ—ईश्वरभक्ति, स्त्रोजीवनसुधार।

नाम—(२६७८) महेशबख्शसिंह, पन्होना, उन्नाच।

प्रन्थ-महेशमनरंजन।

```
नाम—(३६६७) शम्भूनाथ, मभारी।
थ्रन्थ—प्रेममालिका ।
विवरण—सरयूप्रसाद के साथ बनाया ।
नाम—(२६६८) शिवप्रसाद हेडपंडित, दरभंगा ।
नाम—(२६६६) शिवरत्न शुक्त, बछरावाँ ।
ग्रंथ-प्रभुचरित्र।
नाम—(३०००) शिवसागरराम शर्मा, रेना फ़तेहपुर।
ग्रन्थ सत्यनारायण भाषा।
नाम—(३००१) श्यामविहारी।
नाम—(३००२) सगुनचन्द्र कायख।
प्रन्थ-साधारण धर्म।
नाम—(३००३) सत्यव्रत शर्मा, मुरादाबाद ।
नाम—(३००४) सत्यानंद जाेशी।
ग्रंथ-सम्पादक अभ्युद्य ।
विवरण—ग्रच्छे लेखक हैं।
नाम-(३००५) सत्यानंद संन्यासी।
ग्रन्थ—पाखंडमतकु<mark>ठार, क</mark>वीरपन्थ की समीक्षा ।
नाम—(३००६) सालियाम शर्मा, ग्रजमेर।
प्रन्य-न्यायदुर्शन भाषाठीका ।
नाम—(३००७) सावित्री देवी, ब्राह्मणी।
```

विवरण—पं० बालकृष्णजी भट्ट की पुत्री हैं।

नाम-(३००८) सुभद्रा कुँ वरि।

नाम—(३००६) संतराम लाहेार।

विवरण-ग्राप 'ग्रायंप्रभा' पत्र का सम्पादन करते हैं।

नाम—(३०१०) हरसहायलाल बी॰ प॰ डिप्टी मजिस्ट्रेट,

ग्रन्थ—(१) ग्रवतारपराभव, (२) कान्तावियोग, (३) शकुन्तला ग्रनुवाद।

नाम-(३०११) हरिदास जैन।

विवरण—बृन्दावन, जैन कवि के पैात्र।

नाम—(३०१२) हरिहरप्रसाद परिवाजकाचार्य।

ग्रंथ- (१) तुलसीतत्त्व-भास्कर, (२) तिलकतत्त्व।

# वर्तमान अन्य लेखकों की सूची।

३०१३ श्रकरमफ़ैज़ काज़ी। ३०१४ श्रज्ञयबटसिंह। ३०१४ श्राखिलचंद पालित। ३०१६ श्रच्युतप्रसाद दुवे। ३०१७ श्रनाखेलाल त्रिपाठी, गाजि-याबाद् । ३०१८ अनंतबापू शास्त्री। ३०१६ श्रनंतराम<sup>्</sup>त्रिपाठी । ३०२० श्रनंतराम पाँडे, रायगढ़ । ३०२१ श्रनंतराम वाजपेयी माहूश्रली-्खां सराय, लखनऊ । ३०२२ श्रब्दुछाह । ३०२३ श्रमरनाथ शुक्त, बंबई । ३०२४ श्रमरसिंह। ३०२४ श्रमृतलाल चक्रवर्ती, कई पत्रों के संपादक रहे हैं। ३०२६ ऋम्विकाप्रसाद गुप्त । ३०२७ श्रम्विकाप्रसाद् त्रिपाठी वेंदकी, फ़तेहपूर। ३०२८ श्रम्बिकाप्रसाद मिश्र, नगर भरतपूर । ३०२१ श्रयोध्याप्रसाद त्रिपाठी, मींमक, कानपूर। ३०३० श्रयोध्याप्रसाद मधुवन ( श्रनाम ) श्राज़मगढ़ ।

३०३१ श्रयोध्याप्रसांद् मालवीय, मिर्ज़ापूर। ३०३२ श्रजुंननाथ रैना । ३०३३ श्रलःदाद। ३०३४ श्रवधबिहारीलाल, प्रताप-गढ़ । ३०३४ अवंतिकाप्रसाद शुक्र, दुगावां, लखनज। ३०३६ श्रात्माराम ब्राह्मण । ३०३७ स्रादित्यनारायण स्रीरंगा-ं वाद, गया । ३०३८ श्रानंदीप्रसाद द्विवेदी, बैरिप्टर । ३०३६ स्त्रारिफ़। ३०४० श्रासियापीर । ३०४१ श्रोंकारप्रसाद मिश्र, कान-पूर। ३०४२ श्रेांकारसिंह। ३०४३ श्रीसंरीलाल त्रिपाठी, नीमच । ३०४४ श्रंगमती, गया। ३०४१ श्रंजनीसहाय शुक्र, खीरी । ३०४६ इच्छाराम कृप्णलाल, वंबई। ३०४७ इजदानी, सुसल्मान, भक्त ।

३०४८ इंदुदत्त शर्मा । ३०४६ इंशा। ३०४० ईश्वरीप्रसाद गातम, श्रमर-पाटन, रीवाँ। ३०४१ उदयप्रतापिसंह, दलजीत-पूर, वहरायच । ३०४२ उमापतिदत्त पांडे, चिल-हरी, आरा। ३०४३ उमापतिदत्तशम्मा, बी०ए०। ३०४४ उमाशंकर दुवे। ३०४४ कतवारूराय, निज़ामाबाद, श्राज्मगढ़ । ३०४६ कन्हैयालाल गोस्वामी, गोकुल। ३०४७ कन्हैयालाल शम्मा, राई, पटना । ३०४८ कन्हैयालाल सेठ। ३०४६ कपिलनाथ पुजारी, लखने-श्वर चेत्र, खरोद, विला-सपूर । ३०६० कमलाकर त्रिपाठी। ३०६१ कमलाकिशोर, त्रिपाठी। ३०६२ कमलाप्रसाद शम्मां, जग-न्नाथडीह, हज़ारीवाग। ३०६३ कमलावती, श्रागरा । ३०६४ करग्रकवि, चेंडोली। ३०६४ कलाधर शर्मा, विसर्वा

सीतापूर।

३०६६ कल्यानीश्वरी। ३०६७ कस्तूरी बाई, बरेली। ३०६८ कान्हुलाल, गयावाल, गया। ३०६६ कामताप्रसाद, शिवगढ़, रायवरेली । ३०७० कारेलालतुलसीराम, मित्र, मथुरा। ३०७१ कालिकाप्रसाद त्रिपाठी, कानपूर। ३०७२ कालीचरण मिश्र, सनिगवाँ कानपूर। ३०७३ कालीशंकर श्रवस्थी, बद-रका। ३०७४ काशीदत्त पांडे । ३०७४ काशीप्रसाद। ३०७६ काशीप्रसाद शुक्क, विलास-पूर। ३०७७ किशोरीदत्त । ३०७८ किशोरीदयाल शुक्क, कान-पूर। ३०७६ किशोरीलाल रावत, श्रज-मेर । ३०८० कुन्दनलाल साह। ३०८१ कुसुद वंधुमित्र। ३०८२ कु जीलाल वर्मा । ३०म३ कुँवर कन्हेयाजू, छतरपूर ।

३१०३ खुन्नामल शम्मों मास्टर,मुरा-

३०८४ केदारनाथ अप्रवाल, कान-पूर । ३०८१ केदारनाथ पाठक। ३०८६ केवलप्रसाद मिश्र, सिउनी, छपरा । ३०८७ केशरीसिंह। ३०८८ केशरीसिंह बारहट। ३०८६ केशवदेव शास्त्री। ३०१० केशवप्रसादसिंह। ३०११ कैलासनारायण श्रुक्त, श्रजयगढ़ । ३०१२ कृपाशंकर। ३०६३ कृष्णदास। ३०६४ कृष्णप्रसादसिंह, एतिकाद-पूर, गया। ३०६४ कृष्णवक्सराय, पलामू, जयपूर । ३०१६ कृप्णविहारी मिश्र, गॅधोली, सीतापूर। ३०६७ कुप्णसहाय। ३०६८ कृष्णानंद पाठक, गोपीगंज,

मिर्ज़ापुर।

३१०० खङ्गजीत मिश्र।

३१०१ खानग्रालम्।

३१०२ खानसुल्तान।

३०६६ चेत्रपाल शर्मा,सुखसंचारक-

कंपनी, मथुरा।

दाबाद । ३१०४ खुसालचंद वेहटी, सीतापूर। ३१०४ खैरातीखाँ, देवरी, सागर । ३१०६ गजराजसिंह ठाकुर, श्रहिरोरी, हरदोई । ३१०७ गणपति जानकीराम दुवे । ३१०८ गणपतिप्रसाद उपाध्याय, स्वगंद्वार, श्रयोध्या । ३१०१ गणपति राव खेर। ३११० गर्णेशजी, भरतपूर। ३१११ गर्गोशप्रसाद, चितईपुर। ३११२ गर्णेशप्रसाद, तिलसहरी, कानपुर। ३११३ गर्णेशसिंह,कोट ढेगबस । ३११४ गदाई शेख । ३११४ गदाधरप्रसाद दुवे, नवावगंज ३११६ गदाधरप्रसाद वाजपेयी, ( गदाधर ) केसरीगंज, सीतापूर । ३११७ गदाधरप्रसाद मिश्र । ३११८ गयादीन पटवारी,तेांदमोढी, विलासपूर । ३११६ गयाप्रसाद् श्रवस्थी, कानपूर। ३१२० गयाप्रसाद जढिया, नया-र्गाव। ३१२१ गयाप्रसाद त्रिपाठी, सिवार-पूर, मंडला।

३१२२ गयाप्रसाद माणिक, श्रीरंगा-वाद, गया। ३१२३ गवीश। ३१२४ गायत्री देवी। ३१२४ गार्गीदीन शुक्क डाक्टर, कानपूर। ३१२६ गिरिजादत्त वाजपेथी। ३१२७ गिरिजादत्त वाजपेथी।

३१२७ गारजाञसाद दुव । ३१२८ गिरिजाप्रसाद शर्मा, जग-न्नाथडीह, हज़ारीबाग ।

३१२६ गिरिधरलाल, गया । ३१३० गिरिधर शर्मा, कालावार, कालरापाटन । ३१३१ गिरिधारी कवि ।

३१३२ गिरिवरसिंह ठाकुर । ३१३३ गुरुदत्त श्रुक्त, कालाकांकर । ३१३४ गुरुदयाल, मौरपूर, कानपूर। ३१३४ गुरुवक्ससिंह, श्रवुध, कान-पूर।

३१३६ गुलज़ारीलाल (लाल) ध्रकवरपूर, कानपूर।

३१३७ गुलज़ारीलाल ग्रवस्थी, र्वादा ।

३१३८ गुलज़ारीलाल तेवारी, घाटम-पूर, कानपूर । ३९३६ गलावराम गुप्त, छतरपूर ।

३१३६ गुलावराम गुप्त, छतरपूर । ३१४० गुलावसेठ, छतरपूर । ३१४१ गुलामी । ३१४२ गुलालचंद चैावे । ३१४३ गोकर्णनाथ, चैावेपूर, कान-पूर । ३१४४ गोकर्णप्रसाद. केसरीगंज,

३१४४ गोकर्णप्रसाद, केसरीगंज, सीतापूर।

३१४४ गोकुलदास, बनारस । ३१४६ गोकुलप्रसाद त्रिपाठी, नया-

वाज़ार, श्रजमेर । ३१४७ गोक़ुलप्रसाद त्रिपाठी, हेल्य श्राफ़िसर, वनारस ।

३१४८ गोकुलप्रसाद श्रुक्त । ३१४६ गोपालदास ।

३१४० गोपालदास श्रसिस्टंट मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा,

वनारस ।

३१४१ गोपालप्रसाद । ३१४२ गोपालप्रसाद खत्री ।

३१४३ गोपालप्रसाद दुवे, डिप्टी इन्स्पेकृर, कांकेर।

३१४४ गोपीनाय पुरेहित।

३१४४ गोपीनाघ, वांकीपूर । ३१४६ गोवर्द्धनलाल, भेलसा ।

३१४७ गोवर्धननाय नग, पटना ।

३१४८ गोविंददास, लखनऊ।

३११६ गोवि<sup>\*</sup>दप्रसाद विरख्याल ।

३१६० गोविं दवहास।

३०८४ केदारनाथ अग्रवाल, कान-पूर । ३०८४ केदारनाथ पाठक ।

३०८२ कदारनाथ पाठक। ३०८६ केवलप्रसाद मिश्र, सिउनी, छपरा।

३०८७ केशरीसिंह। ३०८८ केशरीसिंह बारहट।

३०८६ केशवदेव शास्त्री।

३०६० केशवप्रसादसिंह। ३०६१ केलासनारायण शुक्क,

श्रजयगढ़ ।

३०६२ कृपाशंकर।

३०१३ कृष्णदास । ३०१४ कृष्णप्रसादसिंह, एतिकाद-

पूर, गया।

३०६५ कृष्णवन्सराय, पलामू, जयपूर ।

३०६६ कृष्णविहारी मिश्र, गॅंधोली, सीतापूर।

३०६७ कृष्णसहाय।

३०६८ कृष्णानंद पाठक, गोपीगंज, मिर्ज़ापुर ।

३०६६ चेत्रपाल शर्मा,सुखसंचारक-कंपनी, मथुरा ।

३१०० खङ्गजीत मिश्र।

३१०१ खानग्रालम।

३१०२ खानसुक्तान।

३१०३ खुन्नामल शम्मा मास्टर,सुरा-दाबाद ।

३१०४ खुसालचंद वेहटी, सीतापूर।

३१०४ खैरातीखाँ, देवरी, सागर। ३१०६ गजराजसिंह ठाकुर, श्रहिरोरी,

हरदोई ।

३१०७ गणपति जानकीराम दुवे । ३१०८ गणपतिप्रसाद उपाध्याय,

स्वर्गद्वार, श्रयोध्या ।

३१०१ गणपति राव खेर।

३११० गर्णेशजी, भरतपूर ।

३१११ गर्णेशप्रसाद, चितईपुर।

३११२ गणेशप्रसाद, तिलसहरी, कानपुर ।

३११३ गणेशसिंह,कोट हेगबस।

३११४ गदाई शेख़।

३११४ गदाधरप्रसाद दुवे, नवावगंज

३११६ गदाधरप्रसाद वाजपेयी, ( गदाधर ) केसरीगंज,

सीतापूर ।

३११७ गदाघरप्रसाद मिश्र।

३११८ गयादीन पटवारी,तोंदमोही,

विलासपूर।

३११६ गयाप्रसाद् श्रवस्थी, कानपूर। ३१२० गयाप्रसाद जिंदया, नया-

र्गाव।

३१२१ गयाप्रसाद त्रिपाठी, सिवार-

पूर, मंडला ।

३१२२ गयाप्रसाद माणिक, श्रीरंगा-बाद, गया। ३१२३ गवीश।

ं ३१२४ गायत्री देवी । [३१२४ गार्गीदीन शुक्क डाक्टर,

कानपूर । ३१२६ गिरिजादत्त वाजपेथी । ३१२७ गिरिजाप्रसाद दुवे । ३१२८ गिरिजाप्रसाद शम्मां, जग-

न्नायडीह, हज़ारीबाग । ३१२६ गिरिधरलाल, गया । ३१३० गिरिधर शर्म्मा, कालावार,

स्तालरापाटन । ३१३१ गिरिधारी कवि । ३१३२ गिरिवरसिंह ठाकुर ।

३१३३ गुरुदत्त शुक्क, कालाकाँकर ।

३१३४ गुरुदयाल, मौरपूर, कानपूर। ३१३४ गुरुवक्ससिंह, श्रद्धघ, कान-पूर।

३१३६ गुलज़ारीलाल (लाल) अकवरपूर, कानपूर।

३१३७ गुलज़ारीलाल श्रवस्थी, वींदा।

३१३८ गुलज़ारीलाल तेवारी, घाटम-पूर, कानपूर ।

३१३६ गुलावराम गुप्त, छतरपूर । ३१४० गुलावसेठ, छतरपूर । ३१४१ गुलामी।

३१४२ गुलालचंद चैावे । ३१४३ गोकर्णनाथ, चैावेपूर, कान-

पूर । ३१४४ गोकर्णेत्रसाद, केसरीगंज, सीतापूर ।

३१४५ गोकुलदास, बनारस । ३१४६ गोकुलप्रसाद त्रिपाठी, नया-वाज़ार, त्रजमेर ।

३१४७ गोकुलप्रसाद त्रिपाठी, हेल्य श्राफ़िसर, बनारस ।

३१४८ गोकुलप्रसाद शुक्क । ३१४६ गोपालदास । ३१४० गोपालदास श्रांसिस्टंट मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा,

वनारस । ३१४१ गोपालप्रसाद । ३१४२ गोपालप्रसाद खत्री । ३१४३ गोपालप्रसाद दुवे, दिप्टी इन्स्पेकृर, कॉकेर ।

३१४४ गोपीनाथ पुरोहित । ३१४४ गोपीनाथ, र्वाकीपूर । ३१४६ गोवर्द्धनलाल, भेलसा ।

३१४७ गोवर्षननाय नग, पटना । ३१४८ गोविंददास, लखनऊ।

३१४६ गोविं दप्रसाद विरहयाल । ३१६० गोविं दवहरम । ३१६१ गोविंदमाधव मिश्र । ३१६२ गोविंदराव दिनकर दाजी शास्त्री पदे ।

३१६३ गोविंदशरण । ३१६४ गोविंदशरण त्रिपाठी । ३१६४ गौरीदत्त वाजपेयी । ३१६६ गौरीशंकर जी मिश्र, रंजीत-पुरवा ।

३१६७ गौरीशंकर न्यास, इन्द्रगढ़, राजपुताना ।

३१६८ गंगानारायण दुवे, लाहार । ३१६६ गंगाप्रसाद श्रवस्थी, श्रली-पूर।

३१७० गंगाप्रसाद वेदपाठी, राजा-पुर ।

३१७१ गंगाराम दीचित, श्रीनहा, कानपूर ।

३१७२ गंगाराम, सोनपुर, सारन । ३१७३ गंगाराम, (रमेश), हसुवा,

गया ।

३१७४ गंगाशंकर, पचीली।

३१७४ गंगासहाय।

३१७६ गंगोत्रीप्रसाद्सिंह।

३१७७ ग्यानेन्द्रदत्त त्रिपाठी ।

३१७म ग्यानेन्द्रप्रसाद्।

३१७६ घनरयाम श्राचारी, मिर्ज़ापूर।

३१=० धनस्याम शर्म्मा, मुल्तान ।

३१८१ चतुभुं ज श्रौदीच्य ।

३१म२ चारवाक भट्ट।

३१८३ चिंतामिए पांडे।

३१८४ चैतन्य नारायण, नारुफांज,

पटना ।

३४८१ चंडिकाप्रसाद् श्रवस्थी ।

३१८६ चंद्रदेव शस्मा ।

३१८७ चंद्रमाधव मिश्र।

३१८८ चंद्रशेखर श्रक्षिहोत्री कानपूर।

३१८६ चंद्रशेखर सा, शारदा-सभा,

महर ।

३१६० चंद्रशेखरप्रसाद ।

३१६१ चंद्रशेखर मिश्र, कैलास श्रा-ज़मगढ़ ।

३१६२ चंद्रावती देवी वनकटा श्रा-ज़मगढ़ ।

३११३ चंद्रिकाप्रसाद, चैंदिया, सीतापूर।

३१६४ चंद्रिकाप्रसाद तेवारी, निहा-

लपूर, प्रयाग ।

३१६४ चंद्रिकाप्रसाद शुक्तं, विसर्वां, सीतापूर ।

३१६६ छ्विलालराज कविराव, पेंडरा, विलासपूर ।

३१६७ छेदालाल शम्मा, नागपूर ।

३१६८ छेदासिंह वेरिस्टर, भंडारा,

मञ्चदेश ।

३१६६ छेदीलाल । ३२०० हेदीलाल मिश्र, क्सीज। ३२०१ छोटेलाल वैश्य, (लघुलाल) श्रहरोरी, हरदोई। ३२०२ जगदीशनारायणसिंह, गोर-खपूर। ३२०३ जगदीश्वरी बाई, बरेली। ३२०४ जगदेव उपाध्याय। ३२०४ जगन्नाथ पुच्छरत । ३२०६ जगन्नाथप्रसाद श्रवस्थी, पिहानी, हरदोई। डिप्टी-३२०७ जगन्नाथप्रसाद, कलेक्टर, विलासपूर। ३२०८ जगन्नाथप्रसाद त्रिपाठी । ३२०१ जगन्नाथ मिश्र, समस्तीपूर, दरभंगा। ३२१० जगनाथसिंह ठाकुर, वर-खेरवा, हरदोई । ३२११ जगेश्वरप्रसाद शुक्क, श्रमेठी, लखनऊ । ३२१२ जग्यराज श्रीनगर । ३२१३ जनार्दन जोशी। ३२१४ जनार्दन भा। ३२१४ जनादेंन मिश्र, (परमेश्वर) सनीर, भागलपूर। ३२१६ जमुनाप्रसाद पांडेय। ३२१७ जयदेवप्रसाद, भदनपूर, महर।

३२१८ जयदेवी द्वारा, हाट रानीखेत। ३२१६ जवाहिरलाल शास्त्री, जयपूर 🎼 ३२२० जानकीप्रसाद त्रिपाठी। ३२२१ जानकीप्रसाद रंगून। ३२२२ जानकी बाई, ढुंगरपूर। ३२२३ जानेजाना। ३२२४ जीतनसिंह। ३२२४ जीतमल खत्री, कानपूर। ३२२६ जीवानन्द शम्मा । ३२२७ जुराखनलाल सानार, वरिया मनीराम, कानपूर। ३२२८ जुलकरनैन। ३२२६ जैगे।विन्द, श्रीनगर। ३२३० जैदेवजी, श्रलवर । ३२३१ जैदेवी, जसवन्तनगर। ३२३२ जैनारायणप्रसाद वाजपेयी, कानपूर। ३२३३ जैरामदास बाह्यण, वनारस 🗁 ३२३४ जेशङ्करसाह। ३२३४ जोतीप्रसाद देववन्द । ३२३६ जोधासिंह महता कुँ वर। ३२३७ ज्वालाद्त शम्मी। ३२३८ ज्वालाप्रसाद मस्तूरी, विला-सपूर । ३२३६ ज्वालाप्रसाद, मेहर । ३२४० ज्वालाप्रसाद शुक्क, नागपूर, जगदीश।

३२४१ टोडरमल पूर्णमल सु सुन-वाला। ३२४२ टोहलराम गंगाराम, देराइस-माइल खां पंजाब। ३२४३ ठाकुरप्रसाद दुवे, गोपालपूर जौनपूर। .३२४४ ठाकुरप्रसाद शम्मा, मथुरा । ३२४४ तकी खां मोहम्मद्। ३२४६ तनसुख, न्यावर, राजप्ताना। ३२४७ तरिपार्लासंह, सुतिलापग हरदोई। ३२४८ ताराचरण भट्ट, (तारक) कृष्ण द्वारिक गया। ३२४६ तिलोचनशम्मीवानु, छपरा। ३२४० तुलसीदास। ३२४१ तुलसीदास, जवलपूर। ३२४२ तुलसीराम पांडे। ३२४३ तुलसीराम वैद्य, छिवरामऊ, ्फर ख़ाबाद। ३२४४ तुंगनारायण मिश्र, खेती कालेज, कानपूर। ३२४४ तेगग्रली, (वदमाश दर्पण बनाया)। 🖰 ३२४६ तेजनारायण मिश्र, कानपूर । ३२५७ तोपकुमारी। ३२४८ त्रिलाचन मा। ३२१६ दंनासिंह ठाकुर, भोगिया-पूर, हरदोई !

३२६० दामोदर दुवे, जबलपूर । ३२६१ दामोदरसहायसिंह। ३२६२ दिग्पालसिंह ठाकुर, भोगि-यापूर, हरदोई। <sup>ॱ</sup>३२६३ दिग्विजयसिंह ठाकुर, डिको-लिया, सीतापूर। ३२६४ दीनदयाल त्रिपाठी, इलाहा-वाद्। ३२६४ दीनद्याल शम्मा, नवीन-गर, सीतापूर। ३२६६ दीनद्रवेश। ३२६७ दुर्गाप्रसाद त्रिपाठी, सम्स-गर्वा, रायवरेली । ३२६८ दुर्गाप्रसाद वी० ए० खत्री, काराी। ३२६६ दुर्गाप्रसाद श्रुक्त, गीरी, कानपूर। ३२७० दुर्गाशंकर हेडमास्टर, स-पाल, विलासपूर। ३२७१ देवदत्तरामकृष्ण, भंडारकर। ३२७२ देवदत्त शम्मा । ३२७३ देवदत्तशम्मा, रत्डी । ३२७४ देवीदयाल, गठिगरा, हर-देाई। ३२७१ देवीदयाल, त्रिपाठी । ३२७६ द्वारिकाप्रसाद खत्री, वेहटी, सीतापूर।



३३१६ पुत्तीलाल तेरवा, फ़रू ख़ा-बादु । ३३१७ पुत्तीलाल शुक्क, ऋटवा, कानपूर। ३३१८ पुत्तूलाल मिश्र, पिहानी। ३३१६ पुत्तूलाल वैद्य, पिहानी, हरदोई । ३३२० पुरुषोत्तमप्रसादं पण्डित । ३३२१ पुरुषोत्तमप्रसाद् पांडे, संभल-पूर । ३३२२ पुरुषोत्तमलालतेवारी, माला खेरी, हे।शंगाबाद । ३३२३ पूर्णसिंह। ३३२४ पृथ्वीपालसिंह राजा, वारा . बंकी । ३३२४ पंचानन। ३३२६ पंथीमिरजा, रोशनज़मीर । ३३२७ प्यारेलाल मिश्र। ३३२८ प्रतापसिंह ठाकुर, हरीनी, लखनऊ। ३३२६ प्रद्युम्नकृष्ण । ३३३० प्रमधनाघ भट्टाचार्थ्य । ३३३१ प्रयागदत्त भाट, घासमंडी, कानपूर। ३३३२ प्रयागनारायण ( संगम ) लखनऊ। ३३३३ प्रयागप्रसाद तेवारी, हद्हा,

उद्याव ।

३३३४ आणनाथ, ग्वालियर । ३३३४ प्रसिद्धनारायणसिंह। ३३३६ प्रेमनाथयोगेश्वर,इलाहाबाद। ३३३७ फ़ज़ायलखाँ। ३३३८ फ़तेहबहादुरलाल,लखनपूर। ३३३६ फ़तेहास ह वर्मा राजा. पुवायाँ, शाहजहाँपूर । ३३४० फ़रीद। <sup>,</sup> ३३४१ बच्चलाल दुवे, गाज़ीपूर। ३३४२ बच्चूलाल पंडित, धनवार, हज़ारीबाग,। ३३४३ वजरंगलाल शर्मा, साला-वार, कालरापाटन। ३३४४ बद्धकप्रसाद मिश्र, काशी। ३३४४ बटेश्वरदयाल श्रमिहोत्री, ( लालन ) मंगलपूर, कानपूर। ३३४६ वतानुलाल मिश्र, सराय-मीरां। ३३४७ वदरीदत्त शर्मा । ३३४८ वदरीनारायण मिश्र । ३३४६ वदीप्रसाद कायस्य, कठि-गरा, हरदोई । ३३१० वदीप्रसाद गुप्त, (गुप्त) कानपूर। ३३११ बनमालीशंकर मिश्र,

मुरादावाद ।

३३४२ बनवारीलाल तेवारी । ३३४३ वरदाकांत लाहरी, दीवान, फ़रीदकोट । ३३४४ वलदेवप्रसाद शुक्त । ३३४४ बलभद्रप्रसाद (बाल) कानपूर। ३३४६ वलभद्रं मिश्र, लखनज। ३३४७ बलभद्रसिंह बेहड़ा, बह-रायच । ३३४८ वागीश्वर मिश्र, मऊनाट-भंजन । ३३४६ वागेश्वरीप्रसाद मिश्र। ३३६० वाजिद ( श्ररेला बनाये)। ३३६१ वाबादीन शुक्त, यकडला, फ़्तेहपूर। ३३६२ बाबूराम शर्मा, इटावा । ३३६३ वाबूराव पराड्कर । ३३६४ बालकृप्णदास पंडित। ३३६४ बालगोविंद (गोविंद) कानपूर। ३३६६ वालचंद शास्त्री, पंडित । ३३६७ वालमुकुंद् पांडे, वलुवा-सारन । ३३६८ वालमुकुंद शुक्त, कसिया, गोरखपूर । ३३६१ वालाजी माधव लघाटे।

३३७० बाल्राम तेवारी, कानपूर।

३३७१ वासुदेव कवि, इस्माईलपूर, गया। ३३७२ वासुदेवतेवारी, गिलिसगंज, कानपूर । ३३७३ वासुदेव मिश्र। ३३७४ वासुदेवराव, सिंगनापुरकर। ३३७४ वाहिद। ३३७६ विद्याधर। ३३७७ विद्याधर दीन्तित, मङ । ३३७८ विद्याधर शर्म, वालपुरा । ३३७६ विद्यानाय। ३३८० विद्यापंडित, ग्वालियर । ३३८१ विद्यावती, सेटाणी। ३३८२ विद्यावती, हरद्वार । ३३८३ विनायक विश्वनाय । ३३८४ विवेकानंद ब्राह्मण्। ३३८४ विश्वनाधजी मिश्र, मिस-राेेेेेेे सुल्तांपूर। ३३८६ विश्व भरदत्त, टिकेतपूर, वारहवंकी। ३३८७ विश्व भरनाय दुवे । ३३८८ विश्वेश्वरप्रसाद् श्रवस्थी, तिलोकपूर, वारावंकी। ३३ = ६ विष्णुदत्त शर्मा। ३३६० विष्णुदेवसिंह, रीवां। ३३६१ विष्णुपद वाजपेयी, विध्ना, कानपूर।

३३१२ विष्णुप्रसाद, घाटमपूर, कानपूर। ३३१३ बिहारीलाल चतुर्वेदी, प्रोफ़ें सर। ३३६४ बिहारीलाल जानी, भरत-पूर । ३३१४ बिहारीलाल, विदासरिया, आरा। ३३६६ बिहारीलाल, हदु वागंज, श्रलीगढ़ । ३३६७ विहारीसिंह ( रसराज ) छपरा । ३३१८ बीजा बारगी। ३३-६६ बीरलाल रेडडी, सागर । ३४०० बुद्धुलाल सरावक, बंबई । ३४०१ वेनीप्रसाद पंडित । ३४०२ वेनीप्रसाद बेनी, कानपूर। ३४०३ वेनीमाधव मिश्र, पंडित। ३४०४ बेनीमाधव शुक्त । ३४०५ बैकुंठनंदन शम्मां, (द्विजेंद्र मारुफपुर ) प्रयाग । ३४०६ वैजनाथ। ३४०७ वैजनायप्रसादिसंह, लासपूर, शाहावाद । ३४०८ वैजनाय मिश्र, लखनज । ३४०६ वैजनायसिंह शर्मा, श्रीकंठ-पूर, श्राज़मगढ़।

३४१० बैद्यनाथ। ३४११ वैद्यनाथ नारायणसिंह। ३४१२ बैद्यनाथ मिश्र, गौसगंज, हरदोई । ३४१३ वैद्यनाथ शुक्त । ३४१४ बृंदावन वांदा। ३४१४ ब्दाबनलाल। ३४१६ बृदवनालाल वस्मा । ३४१७ बंशीधर बेहटी, सीतापूर । ३४१८ वंशीधर शर्मा, श्रोयलखीरी। ३४१६ वंशीधर शर्मा, वालपूर। ३४२० बंशीधर शुक्क, मास्टर, सैलाना, मालवा । ३४२१ बांकेविहारी चैावे, (बांके-मंगलपूर ) कानपूर। ३४२२ ब्यंकटेशनारायण त्रिपाठी । ३४२३ व्यजचंद, वाबू बनारस । ३४२४ व्रजनाथ शर्मा, गोस्वामी । ३४२४ व्रजवल्लभ मिश्र, (पद्यलेखक) सासनी, श्रलीगढ़ । ३४२६ वजविहारीलाल शुक्र। ३४२७ व्रजमूपनलाल गुप्त,नीघरा, कानपूर। ३४२८ व्रजमोहन का, मैथिल। ३४२६ व्रजेश भाट, रीर्वा । ३४३० ब्रह्मद्त्त वपदेशक, श्रायंप्रति-निधि सभा, लाहीर।

३४३१ भगवतीप्रसाद, पांडे । ३४३२ भगवानदास, बनारस । ३४३३) भगवानदीन दीचित,मङावां। ३४३४ भगवानदीन, वाजपेयी। ३४३४ भगवानबक्स, गौरा जामो, ज़िला सुलतानपूर। ३४३६ भगवानसिंह, श्रध्यापक, रायपूर ! ३४३७ भगवानी मास्टर, छतरपूर । ३४३८ भवदेव शास्त्री, वैदिक पाठ-शाला, नरसिंहपूर। ३४३६ भवान कवि, श्रलवर । ३४४० भवानीद्त्त जेाशी। ३४४१ भवानीप्रसाद तेवारी, कैल-गढ़ । ३४४२ भवानीप्रसाद पटवारी, हस-नापूर, लखनङ । ३४४३ भागवतप्रसादजी पांडे, लख-नक (मृत)। ३४४४) भागीरथ मिश्र, ऐरवा, इटावा । ३४४४ भागीरथी सुद्रिसं, पिल-किछा, जवनपूर। ३४४६ सुजंगभूपण भट्टाचार्थ्य । ३४४७ भूपसिंह, (भूप) कानपूर। ३४४म भुवनेश्वरी देवी। ३४४६ भेयालाल लक्ष्मीप्रसाद, शुक्त, येलिचपूर, वानेर-

गंगाई।

३४४० भैयालाल शुक्का ३४४१ भैरव का, पीरपैंती। ३४४२ भैरवप्रसाद, (बिप्र)कानपूर। ३४४३ भोलादत्त पांडे। ३४४४ भोलानाथ डाक्टर (रायवहा-दूर) मिश्र, कानपूर। ३४४४ भोलानाथ फ़तेहपूर, होशं-गावाद् । ३४४६ भोंदूलाल श्रनंतराम, राय-पूर । ३४४७ मक्खनलाल वकील, लख-नुज । ३४४८ मदनमोहन भट्ट, (हिन्दी-महाभारत वनाया)। ३४४६ मदनलाल तेवारी। ३४६० मदनेश कवि, पटना । ३४६१ मधुमंगल मिश्र। ३४६२ मनमोहन, भागलपूर। ३४६३ मनराखनलाल शुक्त। ३४६४ मनेाहरलाल वावू। ३४६४ मनेाहरलाल मिश्र, कानपूर। ३४६६ मनाहरसिंह कप्तान, तह-सीलदार, रीवीं। ३४६७ मन्नीलाल भाट, कानपूर । ३४६८ मजीलाल मिश्र (घनश्याम), मालगंज, कानपूर। ३४६६ मन्नूलाल उपनाम (मन्)

फ़र खाबाद ।

३४७० मर्दनसिंह ठाकुर, नादन-रोला, रीवाँ। ३४७१ महम्मदतकीखां, छत्तरपूर। ३४७२ महादेव उपाध्याय, (शिवेश) माया-बिगहा, गया। ३४७३ महादेवप्रसाद उपाध्याय, देवराजपूर, सुल्तांपूर। ३४७४ महादेवप्रसाद शर्मा, श्रोयल, खीरी। ३४७४ महादेवशरण पांडे, बलुवा, सारन। ३४७६ महादेव शुक्क, भगवंत-्नगर । ३४७७ महादेवी। ३४७८ महावीरप्रसाद, रेढ़ा, उन्नाव। ३४७१ महावीरप्रसाद, मधुप, कान-पूर 1 ३४८० महावीरसिंह श्रध्यापक,

वेतिया, चंपारन।

३४८७ मालिकराम। ३४८८ मांगीलाल, नीमच। ३४८६ मियां। ३४६० मीरननखशिख। ३४६१ मीरमाधी । ३४६२ मुकुंदलाल भाट, कानपूर। ३४६३ मुखराम चौवे। ३४६४ मुन्नालाल दुवे, नागपूर। ३४६४ मुन्नालाल मिश्र, नार्मल-स्कूल, रायपूर । ३४६६ मुन्नी देवी, श्रासाम। ३४६७ मुन्नीलाल, त्रलीगढ़ । ३४६८ मुन्नीलाल वावू। ३४६६ मुन्नूलाल, ( छविनाय ) नौघरा, कानपूर । ३४०० सुन्तूलाल, (भुवनेश) नौवा-गढ़ी, गया। ३५०१ मुरलीधर वावू वी० ए०। ३४०२ मुरलीधर, लखनज।

३४१० मेड़ीलाल त्रिवेदी, केारौना, सीतापूर । ३४११ मोहब्बतसिंह, दोनवार। ३५१२ मंगलप्रसाद् शर्मा, मथुरा । ३५१३ मंगलप्रसाद शुक्क, कानपूर। ३४१४ मंगलानन्दपुरी, अफरीका, यहाँ श्रतरसूया, प्रयाग । ३४१४ मंगलीप्रसाद मिश्र, मथुरा। ३४१६ मंसाराम माङ्वारी, मंगल-पूर, (श्रानंद) कानपूर । ३११७ यमुनाप्रसाद पाँडेय। ३४१८ यशवंतिसं ह। ३४१६ यशोदा देवी, संपादिका स्ती-धर्मशिचक । ३४२० यशोदानंदन त्राखारी। ३४२१ यशोदानंदन शर्मा, पँच-महला टिकारी, गया। ३४२२ युगुलिकशोर मंत्री, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी। ३४२३ युगुलिकशोर सुख्तार, देव-वंद । ३४२४ युगुलकिशोर वर्मा, छतरपूर। ३४२४ युगुलिकशोर शुक्तु.। ३४२६ रघुनाय, कटैया, सेहर। ३५२७ रघुनाथप्रसाद तेवारी, (त्रिभु-ं वन)। ३४२८ रघुनाधप्रसाद, लखनऊ।

६९

३४२६ रघुनाथसिं ह, भगवानपूर । ३४३० रघुनंदनलाल, केसरीगंज, सीतापूर। ३४३१ रघुनंदनलालमनी, गोइहा, दरभङ्गा । ३४३२ रघुनंदनसिंह वर्मा, भासी, लखनऊ। ३४३३ रघुवर त्रिपाठी, संडीला । ३४३४ रघुवरदयाल भाट, कानपूर। ३४३४ रघुवरदयाल मिश्र, हिप्टी-कलेकुर । ३४३६ रघुवरदयाल शुक्क, फतूहा-वाद। ३४३७ रघुवरप्रसाद दुवे। ३४३८ रमताराम, काशी। ३४३६ रमेशदत्त पांडे। ३५४० रसिकेश, कानपूर। ३४४१ रसियानजीवर्खां। ३४४२ रहमतुङ्घा । ३५४३ राजनारायण (द्विजराज), रानीसराय, श्राज्मगढ़ । ३४४४ राजहंसिसं ह कुँवर 'माला-वार, भालरापाटन। ३४४४ राजाराम (वनारस)। ३४४६ राजाराम दुवें ( श्रधीन), फ़रु खाबाद । ३५४७ राजाराम मिल्र, पदारयपूर, र्वादा ।

३४४८ राजेन्द्रप्रसाद, चाकरगंज, र्वाकीपूर । ३४४६ राधाबाई, जयपूर। ३४४० राधारमन चौवे। ३४४१ राधारमण मैत्र । ३४४२ राधारमण्लाल, हरदोई। ३४४३ रामग्रवतार दुवे, संडीला (द्विजराम)। ३४४४ रामकरण पं०। ३४४४ रामकीति सिंह वकील, श्रीरंगावाद, गया । ३४४६ रामकुमार, गोयन का बाबू। ३४४७ रामकृष्णरसिया, कानपूर। ३४४८ रामग्रीव चौवे। ३४४६ रामचन्द्र उपाध्याय, छुपरा। ३४६० रामचन्द्र जैन, मथुरा। ३४६१ रामचन्द्र दुवे। ३४६२ रामचरण भाट, (राम) कानपूर। ३४६३ रामचरित उपाध्याय । ३४६४ रामचरित्र तेवारी, हुमरावँ। ३४६४ रामचीज़िस ह, चक्रधरपुर। ३४६६ रामजीलाल वैश्य, नौतनी, उन्नाव । ३४६७ रामजीरत्न पाठक, निवाजी-पूर । ३४६८ रामदहिन शर्मा । ३४६६ रामदास कायस्य, (रस) वड़ी पियरी, वनारस ।

३४७० रामदास गौड़ (रस), वना-रस। ३१७१ रामदास ठाकुर, नहदा, गुड़र । ३४७२ रामदीन भाट, केंचि। ३५७३ रामदुलारे पांडे, माधव, कानपूर। ३४७४ रामदुलारे मिश्र। ३४७४ रामदुलारी दुवे। ३४७६ रामदेवलाल, सूर्यपूर, श्राज़-मगढ़। ३४७७ रामदेवी, कुँवरि, इलाहा-वाद। ३४७८ रामदेवी सहारनपूर। ३५७६ रामनजरसिंह ( ग्रजित ), . गोरखपूर । ३१८० रामनाथ, (राम) मिर्ज़ापूर । ३४८१ रामनारायण दूगड़। ३४८२ रामनारायण, भगवानगंज, लखनऊ। **३१**८३ रामनारायण मिश्र, मनि∙ यारपूर, श्राज्मगढ़ । ३१८४ रामनारायण मिश्र, लाह-वाज़ार, छुपरा । ३१८१ रामनारायण मिश्र, श्रीनगर। ३१८६ रामनारायण शर्मा, वरेली । ३४८७ रामनारायणसिंह।

३४८८ रामप्यारे शुक्क, बलसिंहपूर, · सीतापूर। ३४८६ रामप्रसाद महाजन, क्वेरी-पूर, जवनपूर। ३४६० रामप्रसाद मिश्र, गिलिस-बाज़ार, कानपूर। ३५६३ रामप्रसाद शर्मा, पीपरपाती, गया। ३४६२ रामवहादुरसिंह, उदू वाज़ार, गोरखपूर । ३४६३ रामविलास शर्मा, (गद्यपद्य-लेखक) शाहाबाद, हर-दोई। ३४६४ रामविलास शारदा, श्रजमेर। ३४६४ रामबिहारी उपाध्याय, (रंगी-ले) गारखपूर। ३४६६ रामभजन मिश्र, नीमच। ३४६७ रामभद्र खोमा। ३४६८ रामभरोसे जी सूर्या, गोरख-पूर । ३४६६ रामभरोसे त्रिपाठी, (विप्र) कानपूर। ३६०० रामभरोसे शम्मी, संपादक, कान्यसुधानिधि, काशी। ३६०१ रामभूपणदास, श्रयोध्या। ३६०२ राममिश्र शास्त्री, काशी। ३६०३ रामरण्विजयसिंह। ३६०४ रामरतन सनाह्य, कानपूर।

३६०४ रामलगन पांडे, बलुवा, सा-रन। ३६०६ रामलाल कायस्थ, (रंग) कानपूर। ३६०७ रामलाल गयावाल, गया। ३६०८ रामलाल वर्मा, उपन्यास-कार। ३६०६ रामलाल मिश्र। ३६१० रामशरण त्रिपाठी। ३६११ रामशरण, रामखगडल, दानापूर। ३६१२ रामसकल, वकसर, शाहा-वाद। ३६१३ रामसरूप जी महाजन, क्वेरीपूर, जवनपूर । ३६१४ रामसरूप:पाठक। ३६१४ रामसेवक शम्मा । ३६१६ रामाधीन श्रवस्थी, महावाँ । ३६१७ रामानंद | ब्रह्मचारी, इमाम, गया। ३६१८ रामावतार पंडित। ३६१६ रामावतार पांडे। ३६२० रामेश्वरप्रसाद त्रिपाठी । ३६२१ रासेश्वर वाजपेयी। ३६२२ रुक्मिणीनंदन पंडित । ३६२३ रुद्रमसाद पांडे, पट्टी प्रताप-

गढ़।

३६२४ रुद्रसिंह ठाकुर, वरखेरवा, हरदोई। ३६२४ रूपसि ह त्रिपाठी, बकेवर, इटावा । ३६२६ रंगखानि। ३६२७ लक्लीराम, मथुरा। ३६२८ लक्ष्मणगोविंद ग्राठले। ३६२६ लक्ष्मीदत्तशर्मा, पूर, गया। ३६३० लक्ष्मीधर दीचित,सीतापूर। ३६३१ लक्ष्मीधर वाजपेयी। ३६३२ लक्ष्मीनारायण पुरोहित । ३६३३ लक्ष्मीनारायण मिश्र, कान-पूर । ३६३४ लक्ष्मीनारायण रईस, सिकं-द्राराव। ३६३४ लक्ष्मीनारायणलाल, कील। ३६३६ लक्ष्मीनारायणसिंह। ३६३७ लक्ष्मीशंकर द्विवेदी। ३६३८ लक्ष्मीशंकर मिश्र, गाला-गंज, लखनऊ। ३६३६ ललिताप्रसाद शम्मां,वरेली। ३६४० लाहीप्रसाद पांडे । ३६४१ लालताप्रसाद सुरहरपुर, फ़ॅंज़ाबाद। ३६४२ लालवहादुरसिंह देंगवसि, सुलतानपूर।

३६४३ लालमनिराय। ३६४४ लालसिंह ठाकुर, इन्देार। लालसिंह ठाकुर, वीकानेर। ३६४६ लावण्यप्रभावस् । ३६४७ लेखनाथ का मनीगाहरी, दरभंगा। ३३४८ लोकनाथ त्रिपाठी । ३६४६ लोकमणि। ३६४० शशिभूपण चटर्जी। ३६४१ शारदाप्रसाद, कोसी, मधुरा। ३६४२ शारदाप्रसाद, मैहर। ३६४३ शाह मोहम्मद। ३६४४ शाहराफ़ी। ३६४४ शादहादी । ३६४६ शांति देवी, वनारस। ३६४७ शिवचन्द्रवलदेव। ३६४८ शिवचंद्र शर्मा, जमालपूर, मैमनसिंह। ३६४६ शिवदत्त पांडे, फ़रु ख़ाबाद। ३६६० शिवदयाल शुक्त I ३६६७ शिवदासपांडे, मस्तूरी, विलासपूर । ३६६२ शिवदुंलारे त्रिपाठी, सिउनी, छपरा । ३६६३ शिवदुलारे पांढे, चलुवा, सारन । ३६६४ शिवनाय शम्मों, संपादक थ्यानंद्, लखनऊ I

३६६४ शिवनारायण दुवे, जयपूर । ३६६६ शिवनारायणं शुक्त । ३६६७ शिवनारायणसिंह, हाजीपूर। ३६६८ शिवनंदन त्रिपाठी, श्रजमेर । ३६६६ शिवनंदनप्रसाद त्रिपाठी पदारथपूर, बांदा। ३६७० शिवप्रसाद कवीश्वर । ३६७१ शिवप्रसाद, कानपूर । ३६७२ शिवप्रसाद गुप्त, काशी। ३६७३ शिवप्रसाद त्रिपाठी, उरई, कोंच। ३६७४ शिवप्रसाद दलपतिराम । ३६७४ शिवप्रसाद पाँडे, महेंदू, र्वाकीपूर । ३६७६ शिवप्रसाद मिश्र वकील, मंत्री कान्यकुञ्ज प्रति-निधिसभा, फ़रु ख़ाबाद। ३६७७ शिववालकराम पांडे, खान-पूर, कानपूर। ३६७८ शिवभजनलाल त्रिवेदी। ३६७६ शिवशोखरप्रसाद श्रवस्थी, गनियारी, विलासपूर । ३६८० शिवशंकर दीन्नित, विलास-पूर । ३६८१ शिवशंकर सह। ३६८२ शिवसिंह नेरी, बढ़ायूँ। ३६=३ शिवाधार पाँडे।

३६८४ शिवाधार शुक्क, वरेली । ३६८४ शीतलाप्रसाद, त्रिपाठी, त्रज-सेर । ३६८६ शुकदेवप्रसाद त्रिपाठी । ३६८७ शेरसिंह कुमार, करणवास । ३६८८ शंकरदत्त वाजपेयी। ३६८६ शंकरप्रसाद, तमेर, विलास-पूर ३६६० शंकरप्रसाद दीन्तित, लखना, इटावा। ३६६१ शंकरप्रसाद मिश्र, श्रहमदा-वाद्। ३६६२ शंकरसहाय, ज़िला हरदोई। ३६९३ स्यामनाथ, जयपूर । ३६६४ श्यामनाय शस्मी। ३६६४ स्यामलाल, कानपूर। ३६६६ श्यामलाल वर्मा, सारङ्गगढ़, रायपूर । ३६६७ स्यामलाल रार्मा, श्राहर, बुलंदशहर । ३६६८ स्यामलाल सिंह, श्रागरा। ३६६६ स्यामसुन्दर वैद्य कपृरिया। ३७०० श्यामाबाई, उमरिया, रीवाँ । ३७०१ श्रीकांत शर्मा, जहानावाद, गया। ३७०२ श्रीकृष्ण शास्त्री तेलंग। ३७०३ श्रीकंट शम्मी ।

३७०४ श्रीनारायण मिश्र। ३७०४ श्रीप्रकाश। ३७०६ श्रीलाल शालयाम पांडे। ३७०७ संखाराम गर्गेश देउस्कर । ३७०८ सतगुरुशरण प्रसाद, गींड़ा। ३७०६ सत्यनारायण, धाधूपूर, आगरा। ३७१० सत्यनारायग् शुक्क, कानपूर। ३७११ सत्यवन्धुदास । ३७१२ सत्यवती देवी, सहारनपूर । ३७१३ सत्यशरण, रतूड़ी। ३७१४ सदाराम बाबुलिया, देव-प्रयाग, ज़ि॰ गढ़वाल । ३७१४ सनातन शर्मा सकलानी। ३७१६ सरयूनारायण त्रिपाठी । ३७१७ सरयूप्रसाद वाजपेयी, गौरी, कानपूर। ३७१८ सहदेवप्रसाद्। ३७१६ सहदेव सिंह। ३७२० सालार बख्या, छतरपूर । ३७२१ साहेव। ३७२२ साहेवप्रसादिस हं , वाँकी-पूर। ३७२३ सिद्धिनाथ दीचित, नागप्र। ३७२४ सिद्धेश्वर शर्म्मा । ३७२४ सीतलप्रसाद वर्णी । ३७२६ सीताराम छे।टेराम

श्रीरङ्गावाद् ।

३७२७ सीताराम मिश्र, भवना, छपरा। ३७२८ सीताराम सिंह। ३७२६ सुखदेवी, काशीपूर। ३७३० सुरेन्द्र शर्मा, बिसर्वा, सीता-पूर । ३७३१ सुशीला देवी, गोरखपूर। ३७३२ सुंदरलाल मंडल, प्रानपटी, पुनि या। ३७३३ सु दरलाल शर्मा, मंत्री कवि-समाज, राजिम। ३७३४ सु दरलाल शुक्क वकील, नीमच। ३७३४ सूरजभान वकील, देववंद । ३७३६ सूरतिसिंह ठाकुर, पुवायां, हरदोई। ३७३७ सूर्य्यत्रिपाठी, लाहवाज़ार, छपरा । ३७३८ सुर्य्यनाथ मिश्र, शाहदरा, पटना । ३७३६ सूर्यमारायण केाढ, मिर्ज़ाप्र ३७४० सूर्य्यनारायण दीचित, सीरी। ३७४१ सूर्यप्रसाद दीचित, तुर्तीप्र। ३७४२ सूर्य्यप्रसाद,पिहानी,हरदोई। ३७४३ सूर्य्यमल, ग्रध्यापक, वल-रामपूर, गोंड़ा। ३७४४ सेलानीराम, रायपूर्।

३७४४ सोनईप्रसाद भाट, गेाँडा।
३०४६ संकटाप्रसाद।
३७४७ स्वरूपलाल, जवलपूर।
३७४८ हज़ारीलाल त्रिपाठी, कानपूर।
१३७४६ हनुमंतिस ह, जहँगीराबाद।
३७४० हरदयाल त्रिवेदी।
३७४१ हरदयाल बाबू एम० ए०।

३७४२ हरनारायण एम० ए० ।
३७४३ हरलालप्रसाद हेडमास्टर,
कुसीर, बिलासपूर ।
३७४४ हरिदास माणिक ।
३७४४ हरिप्रसाद सेठ ।
३७४६ हरिपालिस ह, हरदोई ।
३७४७ हरिवल्लभ शम्मा ।

| परिशिष्ट ]            | कवि-ना               | मावली ।                | १४२३      |
|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| नम्बर नाम             | पृष्ठ                | नम्बर नाम              | पृष्ट     |
| २८८६ अशरफ़ीलाल        | <b>१</b> ४ <b>८३</b> | १६५४ इच्छाराम .        | 3 3 3 8 0 |
| २०६म श्रसकन्द गिरि    | 3058                 | <b>१६</b> ४ इच्छाराम   | . ६१४     |
| ३१८ श्रहमद्           | 809                  | १०४७ इच्छाराम .        | . 550     |
| ४०० श्राचार्य         | ५०७                  | १३४७ इनायतसाह          | . १०२०    |
| १८२३ श्राज्म          | ११३२                 | १०७ इबराहीम श्रादित    | ī-        |
| १०३ श्राज्मख्री       | ६७४                  | शाह .                  | ২১৩       |
| १३४१ श्राड़ा किसना    |                      | १६६ इवराहीम सैयद.      | ४०३       |
| चारगा                 | 3038                 | १३४८ इंदु .            |           |
| ६६२ श्रातम            | ६७२                  | २७०४ इंद्रजीत कायस्थ.  |           |
| . १३४२ श्रात्मादास    | 3098                 | ५२६ इंद्रजी त्रिपाठी . |           |
| २६३४ त्रात्माराम      | ३४२८                 | २१११ इंद्रदेवनारायण .  |           |
| २०६४ श्रात्माराम      | १२०७                 | २८१० इंद्रदेवलाल .     |           |
| ६६६ श्रादिल           | ६७३                  | २२२८ इंद्रमलजी .       |           |
| १२६ श्रानंद           | ३६१                  | ४१८ ईश                 |           |
| ३६० श्रानंद           | ५०६                  |                        | ६१८       |
| ६२६ श्रानंद           | ८३४                  |                        | 9820      |
| २०६२ श्रानंद दुर्गासि | ह १२०६               |                        | ११६२      |
| ७११ श्रानंद्राम       | ६७६                  |                        | • •       |
| १२४० श्रानंदराम       | 889                  | ४३३ ईश्वरीप्रसाद .     |           |
| २३६३ श्रायमुनि        | १३२१                 | २१२० ईश्वरीप्रसादमिश्र |           |
| ४४६ श्रालम            | ধদ্দ                 |                        | १२१०      |
| १४४१ श्रास            | ११३७                 | १३१२ ईसवीर्ख़ा .       | 3008      |
| १०२ श्रासकरन दा       |                      | ११२४ उत्तमचंद .        | ६२३       |
| ४६४ स्रासिफ़ ख़ाँ     | ,                    |                        | ११३४      |
| १६१४ त्रासुतोप        | 3380                 | २१३१ उदितनारायण        | ४२७२      |

**=**३१

१०७१ इच्छागिरि

६३० इच्छाराम

२६४६ उदितनारायण ...

लाल वकील ... १४३२

| •           |                     |     |       |       | ,                           |       | ,     |
|-------------|---------------------|-----|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|
| नस्बर       | नाम                 |     | पृष्ठ | नम्बर | नाम                         |       | पृष्ट |
|             | श्रनंत              | ••• | 430   |       | श्रमृतराम साध्              |       |       |
| ४८          | श्रनंतदास           | ••• | २४८   |       | अमृतराय '                   |       |       |
| २०३         | श्रनंतदास           | ••• | 808   | į.    | श्रमृतलाल                   |       |       |
| २६४४        | श्रनंतदास पाँ       | કુ  | १४३२  |       | वर्ती                       | •••   | 3385  |
| 340         | श्रनंतदास सा        | धु  | ३७६   | १२८६  | श्रयसलदू नाथ                |       |       |
| १२०६        | श्रनंतराम           | ••• | ६५०   | २६०७  | श्रयोध्यानाथ                | •••   | १४२३  |
| ६२४         | श्रव्दुलजलील        | ••• | ६१६   | 1     | श्रयोध्यात्रसाद             |       | -     |
| <i></i> 448 | <b>अ</b> व्दुलरहमान | ••• | ६०२   | २४३०  | श्रयोध्याप्रसाद             | का-   |       |
| १३३६        | श्रभय               | ••• | 303=  |       | यस्थ                        | •••   | १३७३  |
| 353         | श्रभयराम            | ••• | ३६१   | २१६७  | श्रयोध्याप्रसाद             | खन्नी | ३२७७  |
| इ४४         | श्रमिमन्यु          | ••• | ४७६   | २११८  | श्रयोध्यासिंह व             | उपा-  |       |
| २१६         | श्रभिराम            | ••• | 800   |       | ध्याय                       |       |       |
| **          | श्रमू चौबे          | ••• | 448   | १३३८  | त्रजु <sup>°</sup> न        | •••   | ३०१म  |
| :२४=२       | श्रमरकृष्ण          | ••• | १४०३  | १२६४  | श्रजु न                     | •••   |       |
| १२६४        | श्रमरजी             | ••• | 3000  |       | श्रजु न चारण                |       |       |
| 80          | श्रमरदास            | ••• | ३५४   |       | <b>ऋ</b> जुनसिंह            |       | १२६६  |
| १०४८        | श्रमरसिंह           | ••• | 558   |       | श्रजु नसिंह                 |       | 3038  |
| 89७         | श्रमरसिंह           | ••• | 430   | २०११  | ग्रलख सनेही                 | नेन-  |       |
| 3 4 4 3     | श्रमरेश             | ••• | ३१६   |       | दास                         |       | 3348  |
| 2400        | श्रमानसिंह          |     | १३६६  | ७७३   | त्रलाकुली                   | •••   | ७४३   |
| 1330        | श्रमीचंद यती        |     |       | ३२३   | श्रलिकुप्णावति              | • • • | ४७२   |
|             | श्रमीर              |     | 3340  | 8 ६   | श्रालि भगवान                | •••   | ২২৩   |
|             | ग्रमीरत्रज्जी       |     |       | 3358  | श्रिलरिसक गो                | विन्द | ६३७   |
|             | श्रमीर खुसरा        |     | २३६   | २३०३  | <b>श्रलीमन</b>              |       | 9360  |
|             | श्रमीरदास           | ••• | 9000  | ६६०   | त्रली <b>मुहि</b> द्रुर्ज़ी | •••   | ६६३   |
| •           | श्रमीरराय           | ••• | 1885  |       | श्रवधवक्स                   | •••   | 9380  |
|             | श्रमीरराय           |     | 3888  | १६८५  | <b>श्रवधेश</b>              | • • • | 3 348 |
|             |                     |     |       |       |                             |       |       |

384

| नम्बर | नाम               |     | पृष्ठ       | नम्बर | नाम                    |        | पृष्ठ       |
|-------|-------------------|-----|-------------|-------|------------------------|--------|-------------|
| १३४०  | <b>उदितप्रकाश</b> |     |             |       | ऋषिकेश                 |        |             |
|       | सिंह              |     | 3050        | ११४६  | ऋषिजू                  | • 40 t | . 9985      |
| 3080  | उदेस भाट          | ••• | <b>दद</b> ६ | ६४७   | ऋपिनाथ                 |        | ६३६         |
| १८४२  | <b>उदै</b>        | ••• | ११३७        | २०२७  | ऋषिराम                 |        | ११६२        |
| १८२४  | <b>उदैचंद</b>     |     | ११३२        | २१२७  | _                      |        | १४७२        |
| ४४०   | उद्गाथ            |     | ४२८         |       | ऋषिलाल                 |        | १४४६        |
| ५०१   | उदैनाथ बंदीज      | न   | 448         |       | श्रोरीलाल व            |        |             |
| 3035. | <b>उदैनाराय</b> ण | ••• | १४८८        | 1     | श्रोरीलाल १            |        |             |
| २६३७  | <b>उदैनाराय</b> ण | ••• | १४८७        | 1     | श्रोलीराम              |        | ४०२         |
| 3388  | <b>उदैभा</b> नु   | ••• | 3020        | 1     | श्रोसवाल 🦠             |        | ্ধহত        |
|       | <b>उदैराज</b>     | ••• | ४०५         | 1383  | <b>ऋेंकार</b>          |        |             |
|       | <b>उदैराय</b>     |     | ४०७         | 9829  |                        |        | १४मध        |
|       | उदैसिंह राजा      | •   | ३८८         |       | श्रीघड़                |        |             |
| •     | <b>उमरावसिं</b> ह |     | <b>44</b>   | २०२४  | ग्रीघड़                | •••    | ११६२        |
|       | डमाद्त्त          | ••• | १३२म        |       | श्रीघ                  | •••    | 9982<br>२४० |
| -     | उमादत्त           | ••• | 9020        | 1     | श्रंगद<br>•            |        |             |
| -     |                   |     |             | E .   | <b>श्रं</b> छ          | •••    | 3098        |
|       | <b>उमादास</b>     | ••• | १०८३        | 4     | श्रंवर '               |        | १३४म        |
|       | <b>उमापति</b>     | ••• |             | २३४२  | ग्रंविकादत्त           | व्यास  | १३०६        |
| •     | उमापति मैथिव      |     | २५०         | २४३७  | <b>ग्रं</b> विकाप्रसाव | •••    | १३१८        |
|       |                   | ••• | ६४३         | २६१म  | <b>ग्रं</b> विकाप्रसाद |        | 3822        |
| १२६६  | <b>उमे</b> दसिंह  | ••• | 4000        | १६५३  | श्रं चुज               | ***    | 3886        |
| 350   | उसमान             | ••• | 803         | २८८१  | कदंवलाल                |        | १४८३        |
| १२२२  | <b>जधी</b>        | ••• | ६१३         | 1     | कनक                    |        | ६१६         |
| 308   |                   |     | ३६०         | १३५४  | कनकसेन                 |        | 3050        |
| १३४२  | जमा .             |     | 3050        | १३४४  | कनीराम                 | •••    | १०२०        |
| १३४३  | ऋगदान चारा        | Ų   | १०२०        | २४६४  | कन्हेंयादास            | ***    | १३६०        |
|       | ऋतुराज            |     |             | २३००  | कन्हेंयालाल            | •••    | १२६७        |
|       |                   |     |             |       |                        |        |             |

| १४२६       |                    | मिश्रवन | घुविनाद ।   |              | [ नाम | विली         |
|------------|--------------------|---------|-------------|--------------|-------|--------------|
| नम्बर      | नाम                | . पृष्ठ | नम्बर       | नाम          |       | पृष्ठ :      |
| १२३७       | कान्ह .            | ६७४     | 3288        | काशिराज बलव  |       |              |
| २२३६       | कान्ह .            | १२८७    |             | सिंह महाराजा | •••   | 3 <b>7</b> 3 |
| २०४        | कान्हरदास .        | ४०४     | २०६४        | काशी .       | 9     | १६६          |
| २६३६       | कान्हलाल ,         | १४२८    | १३६४        | . काशी       | 9     | ०२२          |
| २२३७       | कामताप्रसाद .      | ३२८७    | २०४         | काशीनाथ      | •••   | ४०५          |
| २६७६       | कामताशसाद .        | १४३६    | २२३६        | काशीप्रसाद   | 9     | १८७          |
| १३४६       | कामताप्रसाद .      | १०२१    | २८१२        | काशीप्रसाद   | 3:    | ४६६          |
| २६६३       | कामताप्रसाद गुर    | 3858    | १३६६        | काशीराज      | 9     | ०२२          |
| 358        | कारे बेग .         | ४७३     | २६८         | काशीराम      | 1     | ४२२          |
|            | कातिकप्रसाद ख      |         | 3083        | काशीराम      |       | 78×.         |
|            | कालिकादास .        |         | ४०२         | काशीराम      | ,     | १४६          |
| •          | कालिकाप्रसाद .     |         | १३६७        | कासिम        | 90    | २२           |
|            | कालिकाप्रसाद .     |         | 3200        | कासिम शाह    | 90    | ३३           |
|            | कालिकाप्रसाद.      |         | २४०८        | किनाराम वावा | 95    | <b>₹</b> ₹.  |
| •          | कालिकाप्रसाद.      |         | १३६८        | किलोल        | 90    | २२           |
|            | कालिका वंदीजन      |         | १०२४        | किशवर श्रली  | =     | :=?          |
| ४३३<br>१३३ | कालिदास            |         | <b>=</b> 62 | किशोर        | "     | 830          |
| -          | कालीचरण कायर       |         | 900         | किशोर .      | 8     | ७३           |
| -          |                    |         | १७६२        | किशोरदास     | 90    | <u>ت</u> و   |
| 3888       | कालीचरण वाज        |         | २७६२        | किशोरसिं ह   | 38    | 143          |
|            | पेयी               |         | १०२४        | किशोरी श्रली | =     | ;= <b>2</b>  |
|            | कालीदीन            | 3053    | १३६६        |              | 90    |              |
| •          | कालीप्रसाद         |         |             |              | 90    | २३           |
| •          | कालीप्रसाद भट्ट    |         |             | किशोरीलाल    |       | २३           |
| २३४३       | कालीप्रसाद त्रिवेव | 11 3538 | २१६०        | किशोरीलाल न  | ी-    | ⊏€           |

२७६१ कालीशंकर व्यास

२३६४ कालूराम

3843

3022

... १३८६

स्वामी

१६६७ किशोरीलाल राजा १०५७

| नम्बर  | नाम पृष्ठ                 | नम्बर नाम पृष्ठ           |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| २०४७   | किशोरीशर्गा, ११६६         | १३८० कृत्रो १०२४          |
| १३७२   | किशोरीशरण १०२३            | १३८७ कृपानाथ १०२४         |
|        | किसनिया १०२३              | ६७८ कृपानिवास ८६२         |
| 3002   | किंकर गोविंद ८७६          | १६१६ कृपा मिश्र ११४१      |
|        | कुतुब श्रली २२२           | ६१ कृपाराम २८८            |
|        | कुतुबन शेख़ २६०           | ६७७ कुपाराम ६६६           |
|        | कुमारमणि ७३६              | ७१० क्रपाराम ७४६          |
| १३७    | कुलपति १०२३               | न्वश् क्रपाराम ७६१        |
| ४२=    | कुलपति मिश्र ४१६          | २४०६ कृपाराम १३६६         |
| . १३७४ | कुलमिण १०२३               | ६१६ कृपाराय गूदङ् ६१८     |
| १३७६   | कुवेर १०२३                | १८१७ कुपालचारण ११३७       |
| २१२६   | कुशलसिंह १२१४             | २०६४ कृपालदत्त ११७०       |
| १३७७   | कुशलसिंह १०२४             | १३८८ क्रपासखी १०२४        |
| 888    | कुसाल ८३७                 | १३८६ क्रपासखी सहचरी १०२४  |
| ६म६    | कुंज कुँवर ८७४            | १६२० ऋपासिंध ११४१         |
|        | कुंज गोपी १०२४            | ६४२ कृष्ण ६४३             |
| ३३७६   | कुं जिवहारी लाल १०२४      | २६२४ कृप्या १४८६          |
| ७७३    | कु जलाल ७४३               | ६६६ कृष्या ६६७            |
|        | कु जलाल १३४=              | १६१८ कृष्या ११४८          |
|        | कुंदन ६०८                 | २०६६ कृष्ण ११७०           |
| २६५७   | कुंदनलाल १४३२             | ६९२ कृष्णकलानिधि ६३१      |
| ४६३    | कु भकरण ४४२               | ३२४ कृप्णगिरिधर जी ४७२    |
| २३     | कुंभकरण महाराना २४=       | २०६ कृष्णजीवन ४०४         |
| . ५५   | कुंभनदास २७७<br>कुंबर ६०६ | २४३३ कृप्यादत्त्तिंह १३७३ |
| ४६४    | कुँवर ६०६                 | १३ कृष्णदास २७४           |
|        | कुँवर रानाजी ११६२         | २१०६ कृष्णदास १२१९        |
|        |                           |                           |

| <b>१</b> १२ <b>८</b> . | सिश्रव     | बन्धुविनाद ।              | [ नामावली     |
|------------------------|------------|---------------------------|---------------|
| जम्बर नाम              | पृष्ठ      | नम्बर नाम                 | प्रष्ठ        |
| ४६० कृष्णदास           | १११        | १३८३ केशवसुनि             | १०३४          |
| ६८८ कृष्णदास           | দেও        | <b>४६१ केशवरा</b> ज       | उँदेलखंडी ६०म |
| १३०० कृष्णादेव         | 9000       | १३८४ केशवराम              | १०२४          |
| २४८० कृष्णबलदेव        | खत्री १४०२ | २३०४ केशवराम              | विष्णु •      |
| २४०८ कृष्णराम          | १३६६       | लाल पंडर                  | या १२६७       |
| १२०६ कृष्णलाल          | ६५१        | २१६४ केशवरामस             | ह १२७४        |
| २७१७ कृष्णलाल          | १४६६       | ४६३ केशवराय               |               |
| १३६० कृष्णलाल          |            | खंडी                      | ६१३           |
| २३१७ कृप्णसिंह रा      | जा १३००    | १३८४ केशवराय              | _             |
| २००७ कृष्णाकर          | 3348       | खंडी<br>१४६ केहरि         | 8058          |
| २७१७ कृष्णानंद पात     | क १४४३     | २८९ कहार<br>२८१३ केलाशनाय | ३८१<br>१४६१   |
| १७१३ कृष्णानंद न्य     | स १०६०     | २६२३ कैलाशरानी            |               |
| १० केदार               | २२४        | १०६७ केंचात               | १८४४          |
| २६४८ केदारनाथ          | १४३३       | १०६७ कवात<br>४८६ कोविट    | 240           |

१४७२

३८४

280

3058

3058

330

3058

४६७

४०७

१४६६

वस्तर

४८६ कोविद

१४८ कंकाली

१८४६ कंजुली

११०८ चेमकर्ण

१३२३ खगनिया

१६१ खगपति

खगेश

महाराजकुमार ...

२२४१ खङ्ग वहादुर

३०२ खरगसेन

२१४४ खान

कंचन

४६३

२८२६

२४८६ कोलेखरत्ताल ...

২২৩

१३६६

9930

303

9930

६०३

3038

६०६

१४७२

१२८८.

ខ្ទុក

2235

मछ

२२४० केदारनाथ त्रिपाठी

२८२८ केदारनाथ

१४३ केवलराम

६४६ केशरीसिंह

१३८१ केशवकवि

१३ मर केशव गिरि

१३=६ केशवदास

२७६८ केशवप्रसाद

६६

केशवदास

२६६ केशवदास चारण

२१८ केशव पुत्रवधू ...

. ६५ केशवदासत्रजवासी ३५५

|                        | •         |                   | ,          |
|------------------------|-----------|-------------------|------------|
| परिशिष्ट ]             | कवि-न     | ामाव <b>ली</b> ।  |            |
| ·                      | ŧ         | ,                 | १४२६       |
| नम्बर नाम              | . पृष्ठ   | स्वर नाम          | দূছ        |
| २८२ खीमराज             | 840       | म्दद गर्गेश       | ৩ন্ড       |
| ६८४ खुमान              | 5६६       | ११०७ गर्गेश       | ۶۰۶        |
| ११२६ खुमान             | ••• ६२६   | २२४२ गर्णेश       | १२८८       |
| १३६१ खुसाल पा          | ठक १०२४   | १६३ गर्णेश जी     | ३८६        |
| २७१६ खुसालीराम         | 1 1888    | २६१० गर्णेशदत्त   | १४८७       |
| १३६२ खूखी              | १०२४      | २४६० गर्णेशदत्त व |            |
| २१११ खूबचंद            | 9790      | १११२ गणेशप्रसाद   | ६२५        |
| १३६३ ख्बचंद            | १०२४      | १८४ गर्गेशप्रसाद  |            |
| १३६४ खेतल              | … १०२६    | १७६४ गर्गेशप्रसाद |            |
| १२४७ खेतसिंह           | 333       | २११२ गर्णेशप्रसाद |            |
| १६८ खेमजी              | ४०३       | २४११ गणेशहसाद     |            |
| १६६ खेमदास             | ४०४       | २६६४ गर्णेशप्रसाद |            |
| १३६४ खेमराय            | १०२६      | २६२६ गणेशप्रसाद   | •          |
| १३६६ खोजी              | १०२६      | २७४३ गर्णेशप्रसाद | मिश्र १४४८ |
| २८६३ खंजनसिंह          | 3808      | १८२६ गर्गेशवस्थ   | ૧૧૨૨       |
| ६६३ खंडन बुँदेल        | ाखंडी ६७२ | २४६१ गर्णेशविहारी | मिश्र १३८८ |
| १६६८ गजराज             | ११४६      | २२४३ गर्गशभाट     | ३२८८       |
| २४०६ गजराजसिंह         |           | २१२७ गणेशरामचंद्र |            |
| २६४६ गजराजसिंह         | ૧૪૨૨      | २४६० गणेशीलाल     | ••• १३६६   |
| <b>५३० गजसिंह</b> सह   | गराजा ७६३ | २३४म गदाधर        | કર્કર      |
| २८३०, गजाधरप्रसाद      | इण्डर     | २२८ गदाधरजी       | ४०⊏        |
| १८६० गजानन             | ११३७      | ११४ गदाधरदास      | ३८४        |
| १३६७ गजेंद्रशाह        | १०२६      | १८४१ गदाधरदास     | ११३६       |
| ६३६ गङ्स<br>२६७४ गणपति | ६२२       | २०२८ गदाधरदास     | ११६३       |
| १२म२ गर्णश             | १४३४      | २१२८ गदावस्त्रसाद | १४६०       |
| र पर चलस               | \$002     | ६६ गद्यावरवन      | ३५६        |
|                        | 90        |                   |            |

| नम्बर    | नाम           |        | पृष्ठ     | नम्बर      | नाम ्        |       | पृष्ट  |
|----------|---------------|--------|-----------|------------|--------------|-------|--------|
| ६७०      | गोपालशरग      | राजा   | ६६७       | 48         | गोविंद स्वा  |       |        |
| ६१४      | गोपालसिंह     | कुँ वर | १७४८      | 1          | गोमतीदास     |       |        |
| 1813     | गोपालसिंह     | व्रज-  |           | 23         | गोरखनांथ     |       | २४१    |
|          | बासी          | •••    | १०२८      | २८०३       | गोरेलाल      | •••   | 3880   |
| २१०७     | गोपालहरी      | •••    | 3530      | ७०१        | गोसाई 🦠      | •••   | ६७४    |
| 3838     | गोपीचंद       | •••    | १०२८      |            | गोसाई        |       |        |
| 443      | गोपीनाथ       | •••    | <b>50</b> |            | गौरचरण गो।   |       |        |
| \$822    | गोपीलाल       | •••    | 3385      |            | गौरी ,       |       |        |
| ३६४      | गोवर्धन       | • • •  | 403       | 1          | गौरीदत्त     |       |        |
| 3834     | गोवर्घनदास    | •••    | १०२८      |            | गौरीशंकरप्रस |       |        |
| २८७६     | गोवर्धननाथ    | •••    | 3823      |            | गौरीशंकर भ   |       | १४३६ 🌣 |
| २७१८     | गोवर्धनलाल    | • • •  | १४४३      | २३८७       | गौरीशंकरही   | राचंद |        |
| २८१२     | गोवर्घनलाल    | •••    | 3800      |            | श्रोभा       |       |        |
| २०४६     | गोविंद        | • • •  | ११६८      | 1          | गंग          |       | इइह    |
| ३३१६     | गोबिंद        | •••    | १२७४      |            | गंग ग्वाल    |       | इपर    |
| इइ३      | गोविंद ग्रटल  | •••    | ४७३       | 3838       | गंगन         |       | १०२८   |
| ७६५      | गोविंद कवि    | •••    | ७४२       | <b>म</b> ६ | गंग भाट      | • • • | ३४०    |
| २१७६     | गोविंद गिल्ला | भाई    | १२४८      |            | गंगल         |       | 305=   |
|          | गोविंद जी     |        | 502       | १४२१       | गंगा .       | ***   | १०२८   |
|          | गोविंद दास    |        |           | २१०४       | गंगादत्त     |       | 3530   |
|          | गोविंद दास    |        | १४६७      | २४४३       | गंगादयालं    | •••   | १३५६   |
| २१म१     | गोविंदनाराय   |        |           | 3388       | गंगादास      |       | ६ ४ म  |
|          | <b>मिश्र</b>  |        |           | १२६१       | गंगादास      |       | 888 -  |
|          | गोविंद राम    |        |           | ५४४४       | गंगादास      |       | )इस्ह  |
|          | गोविंदसहाय    |        |           | 1          | गंगादीन      | ***   | 100%   |
| <u> </u> | गोविंदसिंहगुर | Ē      | श्रद      | 200        | गंगाधर       | ***   | 225    |

|                            | 1           |                              |
|----------------------------|-------------|------------------------------|
| परिशिष्ट ]                 | कवि-ना      | मावली। १४३३                  |
| नम्बर नाम                  | देह         | मम्बर नाम पृष्ठ              |
| १४२२ गंगाधर                | 3508        | ४१६ घनराय ४११                |
| २१८६ गंगानाथ का            | 3808        | २२६ घनश्याम ४०६              |
| ६७२ गंगापति                | ६६६         | ४३८ घनस्याम ४४२              |
| १०११ गंगापति               | 555         | २०१७ घनश्याम ११६=            |
| १२२ गंगाप्रसाद             | ३६०         | १८४० वनस्यामदास ११३४         |
| १२१७ गंगाप्रसाद            | ६४३         | १२४८ घनश्यामराय ६६६          |
| २८०२ गंगाप्रसाद            | १४६७        | १४२३ घमरीदास १०२६            |
| २१८१ गंगाप्रसाद अग्नि-     |             | १४२४ घमंडीराम १०२६           |
| होत्री                     | 3808        | ६४ म घाघ ६३७                 |
| २६०१ गंगाप्रसाद गुप्त      | 3838        | १४२१ घाटमदास १०२६            |
| २४४१ गंगाप्रसाद गंग        | १३४६        | १४२६ घासीसङ १०२६             |
| २६१७ गंगावख्श् ठाकुर       | १४२४        | २४४ घासीराम ४१८              |
| ४०१ गंगाराम                | ४०७         | . १४२७ घासीराम उपाध्याय १०२६ |
| १२४ गंगाराम                | <b>५</b> ६४ | १८६१ चक्रधर ११३७             |
| १०६३ गंगाराम               | 280         | २६३२ चक्रपािं १४६०           |
| २०१३ गंगाराम               | 3533        | १४२८ चक्रपाणि १०२६           |
| ६७ गंगा स्त्री             | 344         | ३१४ चतुरदास ४७१              |
| ६४६ गंजन ,                 | ६१८         | १३४ चतुरविहारी ३६२           |
| १०४२ गंजनसिंह              | दम६         | २६३३ चतुरसिंह १४६०           |
| ३६६ गंभीरराय               | 403         | ४६२ चतुरसिंह राना ५५२        |
|                            | १३११        | २४६२ चतुर्भुज १३६७           |
| २१११ ब्रीव्स               | 3520        | ४६ चतुर्भु जदास २७६          |
| १२३६ ग्वाल                 | ६७३         | २८० चतुर्भु जदास ४४६         |
| २०३ खाल                    | ४६०         | १६६४ चतुर्भु जदासमिश्र ११४२  |
| ६४९ घनग्रानंद<br>६०७ घनराम | ६२३         | १४२६ चतुर्भुज मैथिल १०२६     |
| रण्य वर्षाम्               | ६१६         | २६४ चतुर्सु ज साहय ४२५       |

|                     |          | •                         |                     |
|---------------------|----------|---------------------------|---------------------|
| १४३४                | . मिश्रब | न्धुविनाद ।               | [ नामावली           |
| नम्बर नाम           | पृष्ठ    | नम्बर नाम                 | प्रष्ट              |
| १३१४ चतुभुं ज स     | हाय १०१० | ६३४ चैनराय                | ६२२                 |
| २८७७ चतुभु जसह      | ाय १४८१  | २०३२ चैनसिंह ख            | श्री ११६३           |
| ४४ चरग्दास          | २४७      | १४३४ चोखे                 | 9030                |
| ६४३ चरणदास          | ६४४      | २२४८ चोवा                 | १२मध                |
| २२१६ चरणदास         | १२८३     | २१४८ चंडीदत्त             | 3238                |
| १४३० चरपट           | 3998     | २१४६ चंडीदान              | 9298                |
| १४३१ चानी           | १०३०     | २३४१ चंडीदान              | १३१३                |
| १म६२ चासुंड         | ११३७     | ४०३ चंद                   | <b>१</b> ०=         |
| ४२६ चारणदास         | ধৰ্ধ     | २००३ चंद                  | 334                 |
| १४३२ चालकदान        | ३०३०     | १७८४ चंद्                 | ु १०म३              |
| १८६३ चिमन           | ११३७     | म६६ चंद                   | ১ ৩নং               |
| २३३२ चिम्मनलाल      | १३०२     | ६४१ चंद                   | म३६                 |
| १६७ चिरंजीव         | ६०६      | १४३६ चंद                  | ,,, १०३०            |
| १२०१ चिरंजीव        | 888      | २४२६ चंद                  | १३७२                |
| २६३४ चिरंजीवलाल     | 9880     | २४७३ चंदकला वाई           |                     |
| २६२ ·चि तामिए।      | ৪২৩      | ११७१ चंद्यन               | ६४४                 |
| १४३३ चि तामणि       | 9020     | २४४६ चंद्र सा             | १३१६                |
| १४४० चि तामणिद      | ास १०३१  | ६३७ चंददास                | न३६                 |
| ४२० चुत्रा          | ২৭৭      | ६४१ चंददास                | मह७                 |
| २३४ चूरामिं         | 830      | १४३७ चंददास               | 1020                |
| १७१ चेतनचंद         | ্হলত     | २८३२ चंदधर शस्मा          | ६४७३                |
| १४३४ चेतनदासनी      |          | १६८ चंदन                  |                     |
| १०३६ चेतसिंह        | == 4     | <b>५४६ चंद्र पठान</b> सुर | तान १८०             |
| <b>१</b> २२१ चैनदान | ११११     | म चंद वरदाई               | ५२३                 |
| ११=३ चैनदास         | રૈષ્ટદ્  | २७७४ चंदमानुसिंह          | ग़िवान <b>१४</b> १४ |
| १२१२ चेनराम         | 3004     | २८६४ चंद्रमती             | *** 35=6            |

| नम्बर | नामं             |       | पृष्ठ       | नम्बर      | नाम             |     | न्रष्ट |
|-------|------------------|-------|-------------|------------|-----------------|-----|--------|
| २७६६  | चंदमनाहर मिश्र   | i :   | १४६६        | २६३७       | छवीले -         | ••• | 3883   |
| •     |                  |       | १०३०        | २२४६       | <b>छितिपाल</b>  | *** | १२८६   |
| ,     | चंदलाल गोस्वा    | मी    | ६२१         | ४६३        | छीत             | ••• | ४४२    |
|       |                  | •     | १७६         | 20         | छीत स्वामी      | ••• |        |
|       |                  |       | १४८२        | 1          | छीहल            | ••• | ३२४    |
| २६३४  | चंद्रोखरधर .     | •••   | 3883        |            | छेदालाल         | ••• | 3883   |
|       | • •              | •••   | ३८६         |            | छेदालाल ब्रह्म  |     | १२म१   |
|       |                  |       | ११४२        | 1          | छेदा साह        | ••• | 3843   |
| •     |                  | •••   | ४४०         | 83         | छेम             | ••• | ३५४    |
| 3033  |                  | •••   | 220         | 1          | छेम             | *** | 3053   |
|       |                  | •••   | 3883        | 1          | छेमकरन          | ••• | 3023   |
|       | चंदिकाप्रसादति   |       | १२८०        | 1          | छेमराम          | ••• | ४६⊏    |
|       | •                | • • • | १०३१        |            | चैल             | *** | ४७४    |
| ঽ ६ ७ | चंपादे रानी      | •••   | 409         |            | <b>छोटा</b> लाल | ••• | 3023   |
| २८५३  | चंपालाल          | •••   | 3800        | 1          | छे।दूराम        |     | १०३१   |
| २४२७  | छ्त              | •••   | १३४७        |            | छे।देराम तिवा   |     | १३७०   |
| 3883  | छुत्तन           |       | १०३१        | 1          | छोटेलाल         | ~** | १४२७   |
| 303   | . छत्रकुवँरि वाई | •••   | <b>म</b> ६२ | २७०३       | छोहनलाल         | ••• | 1880   |
| २०४=  | छत्रधारी         | •••   | ११६=        | ३४६        | <b>जगजीव</b> न  | ••• | ४७६    |
|       | छत्रपति          | •••   | 9039        | न्दश       | जगजीवनदास       | 488 | ७=इ    |
| 3009  | <b>छ्</b> त्रसाल | •••   | ವರಿವ        | २४२=       | जगतनारायण       | ••• | १३५७   |
| ४३४   | व्यवसाल महार     | ाजा   | ४३६         | =08        | जगतसिंह         | ••• | =03    |
|       | छत्रसाल मिश्र    |       | ===         | ३०४        | जगतसिंहरान      | ī   | . ४६≖  |
| ४३१   | ३ छत्रसिंह       | •••   | <b>१७</b> ३ | <b>१२३</b> | जगदीश           | ••• | ३६०    |
| ३३:   | २ छ्वीले         | •••   | ४७४         | २१६२       | जगदीशलाल        | नो- |        |
| ५६:   | = द्वांले        | ***   | ६०६         | £ .        | स्वामी          | *** | १२७३   |
|       | •                |       |             |            |                 |     |        |

| नस्वर   | नांम                | वृष्ट         | नम्बर | नाम .                      |        | ā            |
|---------|---------------------|---------------|-------|----------------------------|--------|--------------|
| ६१३     | जगदेव               | चई ३          | २३६६  | जगन्नाथसहाय                | ١      | १३४३         |
| २६६     | जगन                 | ४२२           | २७६४  | जगन्नाथसिंह                | •••    | 184          |
| з       | जगनिक भाट           | २२४           | २८६४  | जगन्नाथसिंह                | •••    | . ३४७१       |
|         | जगनेस               | १०३२          | २१७२  | जगन्नाथसिंह                | • • •  | १२४६         |
| ३०४     | जगनंद ,             | ४६६           | २६०६  | जगमोहन                     | ***    | 1858         |
| ६७६     | जगन्नाथ             | ६६६           | 8838  | जगराज .                    | •••    | 338:         |
| 3068    |                     | <b>ಇ</b> ದ್ದೇ | १४४   | जगामग                      |        | ३८५          |
| १३०६    |                     | 3002          | 808   | जगोजी                      |        | ४०=          |
| 2838    | जगन्नाथ ं           | 3883          | २११   | जटमल                       | •••    | 838          |
|         | जगन्नाथ             | १०३२          | 3338  | जत्तनलाल गोर               | स्वामी |              |
| २४४७    | जगन्नाथ स्रवस्थी    | •             | २३३३  | जदुदानजी                   | •••    | 3303         |
|         | जगन्नाथ चैावे       | -             | \$83  | जदुनाथ                     | •••,   | ५०६          |
|         | जगन्नाथदास          | •             | 3380  | जढुनाथ                     |        | ६३८          |
|         | जगन्नाथदास          |               | २०३३  | जदुनाथ                     | • • •  |              |
|         | जगन्नाथदास          | ·             | ४४२   | जनश्रनाथ                   | •••    |              |
| * * * * | रत्नाकर             | १३८०          |       | जनकधारी                    | •••    |              |
| २८१४    | जगन्नाथ द्विवेदी    | 1828          |       | जनकनंदिनी व                |        | ニニャ          |
| २६४०    | जगन्नाथ पुच्छरत     | 8388          | ७२४   | जनकराज किशे                |        | ७३५          |
| २३६६    | जगन्नाधप्रसाद       | १३२४          |       | शरण                        |        | 014          |
| २४४म    | जगन्नाथप्रसाद       | १३३०          | १३१६  | जनकराज किशे<br>शरण         | 141-   | 9030         |
| 3880    | जगन्नाथप्रसाद       | १०३२          | 2008  | जनकलाड़िलीः<br>जनकलाड़िलीः |        |              |
| २६६१    | जगन्नायप्रसाद       | १४३३          | 4000  | साधु                       | ,,,    | 3345         |
|         | जगन्नायप्रसाद       | १०३२          | २३३४  | जनकेस                      |        | १३०३         |
|         | जगन्नाय प्रसाद चौवे |               | 8ई    | जनगिरिधारी                 | •••    | <b>૨</b> ૪૬  |
|         | जगन्नाथ वैश्य       |               |       | जनगूजर                     | •••    | इ०३२<br>इ०३२ |
|         | जगन्नाथ मिश्र       |               |       | जनगापाल<br>जनगोपाल         | • • •  | 30%          |
| २६६२    | जगन्नायशरण वाव्     | १४५६          | 400   | eldsii 21/2                |        |              |

| परिशिष्ट ]            | क्वि     | -नामावली ।              | १४३७  |
|-----------------------|----------|-------------------------|-------|
| नम्बर नाम             | पृष्ठ    | नम्बर नाम               | पृष्ठ |
| १४४३ जन छीतम          | ٠٠. ١٥٤٦ | १२८ जसवंतिसंह बुंदेल    | ៣ =38 |
| १४४४ जन जगदेव         | १०३२     | २६४ जसवंतिसंह महा-      |       |
| १४११ जन तुलसी         | १०३२     |                         | ४६२   |
| १३०१ जनदयाल           | 3000     | २६७६ जागेश्वरप्रसाद     | - •   |
| ६२३ जनभोला            | ६१६      |                         | १३६०  |
| ३०६ जन सुकुंद         | ४६६      |                         | 3080  |
| १२११ जन सोहन          | 843      | ११६४ जानकीदास           | 882   |
| १४४६ जनहमीर           | १०३२     | २६७३ जानकीदास           |       |
| १४४७ जन हरजीवन        | १०३३     | ११३१ जानकीप्रसाद        |       |
| १६२४ जनाह्न           | 9382     |                         | 3334  |
| ्२४४६ जवरेस वंदीज     | न १३६०   |                         | १३१७  |
| १३२ जमाल              | ३६२      |                         | 3883  |
| १६२ जमालुद्दीन        | 802      | २६०४ जानकीप्रसाद        |       |
| २३२६ जसुनादास         | १३०२     | हिवेदी १                | १४२२  |
| ६८ जसुना स्त्री       | ३४६      | १४२ जानकी रसिक          |       |
| १४६२ जयानंद           | १०३३     | शरण                     | ४७६   |
| १६४ जलालुद्दीन        | ३८६      | ४१४ जानकी रसिक          |       |
| १२ जल्हन              | २३१      | शरण                     | 480   |
| १६६५ जवाहिर           | 9982     | १४६३ जानराय ३           | ०३३   |
| १०६० जवाहिर           | 558      | २२४० जानी विहारीलाल १   |       |
| २४१० जवाहिर           | १३६०     | २२४१ जानी सुकुन्दलाल १  |       |
| मध्य जवाहिरसिंह       | ७६६      | २३६२ जामसुताजाड़ेचीजी १ |       |
| गरहेण जनाहिरसिंह      | 3008     | २३०१ जालिमसिंह १३       | २६=   |
| न्द्र जसराम<br>१०३६ — | = = =    | १६२६ जितङ १             | 1४२   |
| • ॰ २ ५ जसवत          | ===      | ७७६ जिल्लांत १          | (88)  |
| • • • जसवतासह तेर     | वा ६००   | १६६ जिनरंगसूरि ३        | ६२    |
|                       |          |                         |       |

| नम्बर    | नाम                 |       | पृष्ठ       |   | नम्बर         | . नाम          | :   | नृष्ट        |
|----------|---------------------|-------|-------------|---|---------------|----------------|-----|--------------|
| २६६४     | जीति संह            | •••   | १४३३        |   | 5380          | जैगोविन्ददा    | स   | 1310         |
| ४६६      | जीव                 | •••   | ६०६         |   |               | जैचंद          |     | 888          |
| १४८      | जीवन                | • • • | ३८४         |   | १३४           | जैतराम         | ••• | ३६२          |
| १४४      | जीवन                | •••   | <b>म</b> ३७ | İ | ७४४।          | जैतराम         |     | ৽ ৩২০        |
| १४६४     | जीवनदास             | •••   | १०३३        |   |               | जैदेव          |     | १४०२         |
| ६०८      | जीवन मस्ताने        | •••   | ६१६         |   | २६४३          | जैदेव          | ••• | 3883         |
| २१⊏३     | जीवनराम             | •••   | १२६६        |   | *             |                | ••• | ६१६          |
| 3050     | जीवनलाल न           | गगर   | १०८४        |   |               | जैदेव          |     | 680          |
| '१२३३    | जीवनसिंह            | •••   | ६५४         | 1 | २६            | जैदेव मैथिल    | ·   | २४६          |
| ६५७      | जीवनाथ              | •••   | <b>=</b> 80 |   |               | जैनदी मे       |     |              |
| २५१३     | जीवाराम             | •••   | १३७०        |   |               | जैन वैद्य      |     | 3868         |
| १४६४     | जुगराज              | •••   | १०३३        |   |               | जैनारायण       |     | १०३३         |
| ६८४      | <b>जुगु</b> ल       | ***   | ६१०         |   | •             | जैनी साधु      |     | ६३्७         |
| 1888     | जुगुलकिशोर          | •••   | १०३३        | - |               | जैनंद          |     | १०३३         |
|          | जुगुलकिशोर          |       | ७४६         |   |               | जैनेंद्र किशोर |     | १४३३         |
| १४६७     | जुगुलदास            | •••   | १०३४        |   |               | जैमलदास        |     | ३०३४         |
| २८६६     | जुगुलानंद           | •••   | 3828        |   |               | जैमंगलप्रसा    |     | १०३३         |
| १२४८     | जुगुलानन्य          | शर्य  | ६६३         |   |               | जैमंगलसिंह     |     | १४३७         |
| ६१४      | ,जुल्फ़िक़ार ख़     | i     | ६७२         |   |               | जैराम          |     | १०३३         |
| ३८०      |                     |       | ४०४         |   | -             | जैरामदास       |     | 9008         |
| २०५०     | •                   | ***   |             |   |               | जेलाल          |     | ११३७         |
| २१८६     | जैकवि               |       | 3348        |   |               | जैसिंह         |     | 830          |
| ६१म      | जेकुप्स             | •••   | ६६६         |   | 880           | जैसिंह राना    | _   | ***          |
| -        | : जैकेहरि           | •••   | 3003        |   | <b>म</b> हे १ | जैसिंह राय     | •   | ল <b>হ</b> ত |
|          | जेगोपाल             | . · · | ६३३         |   |               | जैसिंह सवा     |     | हर्द<br>च    |
| , ৭২ ৭ দ | <b>जैगोपालसिं</b> ह | •••   | ६५३         |   | ६३३           | जागराम         | ••• | महर          |
|          |                     |       |             |   |               |                |     |              |

| नम्बर | नाम               |        | पृष्ठ       | नम्बर        | नाम           |          | <u>र</u> ह    |
|-------|-------------------|--------|-------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| २७६४  | जोतिस्वरूप        | •••    | १४४२        | २२४२         | ठग मिश्र      | •••      | १२८६          |
| 99€   | जोधं              |        | ३४म         | ७३३          | ठाकुर         | •••      | ७५७           |
| ६१४   | जोधराज            | •••    | ६४४         | २२४३         | ठाकुरदयालरि   | भें ह    | 3528          |
| १४६६  | जोघा              | •••    | ३०३४        | ३३४          | ठाकुरदयार्ला  | से ह     | 808           |
| 280   | जायसी             | •••    | ४४७         | २०७०         | ठाकुरदास      | ***      | 9909          |
| 888   | जोरं। <b>वरमल</b> | •••    | म्ब १       | २३६म         | ठाकुरदास      | •••      | १३४२          |
| . 648 | जोरावरसिंह        | •••    | ७५०         | 3238         | ठाकुरप्रसाद   | ***      | 9998          |
| २४६२  | जंगलीलाल भ        | ፪      | १३८६        | २०१३         | ठाकुरप्रसाद   | •••      | 3348          |
| २१४२  | ज्वालादुत्त       | • • •  | 3883        | 2383         | ठाकुरप्रसाद   | •••      | 3530          |
| २८४३  | ज्वालादेवी        | •••    | 3883        | 1            | ठाकुरप्रसाद व |          | १३६०          |
| २८०३  | ज्वालाप्रताप      | सिंह   | १४६७        | २५७७         | ठाकुरप्रसाद्  | खत्री    | 3388          |
| २३७६  | ज्वालाप्रसाद      | मिश्र  | १३३६        | २४४३         | ठाकुरप्रसाद   | त्रिवेदी | १३६०          |
| २३८४  | ज्वाला वाजपे      | यी     | १३४१        | 1808         | ठाकुरराम      | • • •    | १०३४          |
| 3800  | ज्वालासहाय        | •••    | १०३४        | 9830         | ठंढी सखी      | ***      | 3385          |
| 3803  | ज्वालास्वरूप      | •••    | १०३४        | २०७७         | ढालचन्द       | •••      | न्द <b>्र</b> |
| १०५   | भामदास            | •••    | <b>म</b> ३० | १४७४         | ढाकन          | •••      | 3058          |
| ঽ৪    | भीमाचारण          | •••    | २४०         | १६२          | तख्तमछ        | •••      | ३⊏६           |
| १४७२  | टहकन              | • • •  | १०३४        | হু নগ        | तत्ववेत्ता    | •••      | ५०४           |
| 1803  | टामसन             | • • •  | १०३४        | 5350         | तपसीराम       | •••      | 3538          |
| ४७०   | टीकाराम           | •••    | ६०६         | २६७          | ताज           | •••      | ४६५           |
| १३२०  | टीकाराम फ़ी       | रोज़ा- |             | 1            | तानसेन        | •••      | इ४४           |
|       | वादी              | >••    | 3033        | <b>१</b> ४७६ |               | • • •    | ६०३२          |
|       | ३ टेर             | •••    | १२१२        | 1            | तारपानि       | •••      | १०३२          |
| · 0   | ६ टोडर मल         | ***    | ३३३         | 1            | ताराचरन व्य   | गल       | 3033          |
| €0;   | ह टोडर मल         | •••    | =इ ६        | 1            | तारानाथ       | ***      | <b>६२</b> ६=  |
| २३६१  | ॰ टकुरेसजी        | •••    | १३१२        | 688          | तारापति       | ***      | <b>च</b> ह् २ |
|       |                   |        |             |              |               |          |               |

| नम्बर  | नाम             |       | पृष्ठ        | नम्बर       | नाम           |          | पृष्ठ |
|--------|-----------------|-------|--------------|-------------|---------------|----------|-------|
|        | तालिवग्रली      | •••   | ७५६.         | ६६          | १ तेही        | •••      | ६६७   |
| ७७४    | तालिबशाह        | •••   | ७५४          | 382         | १ तैलंग सह    |          | १०३४  |
| २४२    | ताहिर           | •••   | 830          |             | वेाताराम      |          | १२४१  |
| २७२०   | तिलकासि ह       | •••   | 3888         | 1           | र तोरनदेवी    |          |       |
| २७२३   | तिलकासि ह       | •••   | 3888         |             | तोपनिधि       |          |       |
| 380=   | तीकम            | ***   | १०३४         | 1           | तोंबरदास      |          |       |
| ६६४    | तीखी            | •••   | ६६६          |             | त्रिविक्रमसि  |          |       |
| 6.89   | तीर्थराज        | •••   | ७४३          | i           | त्रिलोक       |          |       |
|        | तीर्थराज        | • • • | <b>5</b> 7   |             | त्रिलोकदास    |          |       |
| ५७२    | तुरत            | •••   | ६३०          |             | त्रिले।कसि    |          |       |
| 3808   | तुलछ्राय        | •••   | १०३४         | २३४६        | त्रिले।कीनाथ  | । भुवनेश | १३१०  |
| २२०४   | तुलसी स्रोभा    | ٠     | १२८२         | २७७६        | त्रिलोचन भ    | ਜ        | १४४६  |
| ६५     | तुलसीदास        | •••   | ३०४          | श्म३        | थान           | • • •    | ದಕ್ಕ  |
|        | तुलसीदास        |       | ४२२          | २००म        | थानसि ह व     |          |       |
|        | तुलसीदास        |       | ५०६          | २०४६        | थिरपाल        | ***      | 98=   |
| ३३४    | तुलसीदास        | •••   | ४७४          | 233         | दत्त          | ***      | ७६०   |
| २०४३   | तुलसीराम        | 9     | 19६५         | १४८२        | दत्त          | 9        | ०३४   |
| २०७३   | तुलसीराम        | 9     | 1909         | म७३         | द्त्त         |          | ७६२   |
| २३६४   | तुलसीराम शा     | र्ग इ | २७५          | ३४८३        | दयाकृष्ण      | 9        | ०३४   |
| 300=   | तुलाराम         | •••   | <b>मह</b> २  | १४८४        | द्यादास       |          |       |
| २४२६   | <b>तु</b> लाराम | 9     | ३४७          | <b>২</b> ০৪ | द्यादेव       | •••      | ६१०   |
| ४८३ :  | तेगपाणि         | •••   | <b>१</b> ५६  | १३२१        | दयानाय दुवे   | 3        | 033   |
| ५७३ :  | तेज             | •••   | ६३०          |             | दयानिधि       | • • •    | 525   |
|        | तेजसि ह         | •••   | <b>=</b> \$= |             | द्यानिधि      |          |       |
| 3900 ; |                 | •••   | ६४३          | २०७६        | द्यानंदसरस्वर |          |       |
| १४८० र | तेजसी           | ··· ð | ०३१          | ६८०         | द्याराम       | 8        | 150   |
|        |                 |       |              |             | •             |          |       |

नम्बर नास पृष्ट ७१६ द्याराम ७५० १म६४ दान 3350 २३३० द्याराम कायस्थ 1302 ४६० दानिशमंद **২**২৩ १३०८ द्याल 3002 ४२ दासे। २५५ १४८१ द्याल कायस्थ १०३६ २६८२ दामोद्र 1850 २६४ दयालदास ४२१ ११३ दामोदर 803 १०६६ द्यालदास **म**श्ह ६१८ दामोदर ६१८ २४१४ द्यालदास 1300 ४०८ दामोदर 808 १८६४ दयालाल २०४४ दामोदर 3330 3385 २६४६ द्याशंकर 3885 ३१७ दामोदरदास दादू-१४८६ द्यासागर सूरि ३०३६ पंथी ध्रम् ४७६ दरियाव १३१७ दामोदर देव १०१० **\***\*\* २४१२ दरियावदौवा २२४४ दामोदर शास्त्री ... १२६० १३५४ १२२४ दरियावसि<sup>\*</sup>ह २८३३ दामोदर सहाय ६५४ 3803 १२६६ द्रियावसिंह २८१ दासोदर स्वामी ४१२ 3003 ६४८ दरिया साहव 五き 二 ३८२ दाराशाह ५०४. १४८७ दर्शनलाल १०३६ ७१३ दास の日か २६१८ दलथम्भनासि ह 3854 २०३४ दास 3358 २१४२ दलपतिराम १४६० दासग्रनंत 3532 ३०३६ ७१६ पलपतिराय ••• 333 १४६१ दासगावि द १०३६ २२४४ दलेलासिंह 3580 १८२४ दासदलसिंह ११३२ ११०३ दशस्य 5€ v १४६२ दासी १०३७ ७५२ दशरघराय ६०४ दिगाज ७५० €92 १४८८ द्सानंद १०३६ ११७३ दिनेश \$88 १४८६ दाक २६० दिलदार 305€ 850 २६६१ दाताप्रसाद 1858 ६६७ दिलाराम ६६७ =१ दादृद्यालजी 388 २०६६ दिलीप

| १४४२  | ,                | सिश्रव   | खुविनाद् <b>।</b> |                 | [ ;     | नामावली     |
|-------|------------------|----------|-------------------|-----------------|---------|-------------|
| नम्बर | नाम              | पृष्ठ    | नम्बर             | नाम             |         | प्रष्ट      |
| २११४  | दीनदयाल .        | १२१२     | 3202              | दूलमदास         | •••     | 888         |
| २२४६  | दीनदयाल .        | 9780     |                   | दूलह            | •••     | ७३४         |
| १२४३  | दीनद्याल गिरि    | <b>१</b> |                   | दूलहाराम        |         |             |
| २३७४  | दीनद्याल शर्मा   | १३३३     | (                 | •               | •••     | ११३७        |
|       |                  | ६५४      | ७५६               | देव कवि         | •••     | ७५१         |
| १४६३  | दीनदास .         | १०३७     | 3080              | देवकाष्ट जिह्ना | • • •   | 3055        |
| २०४४  | दीनानाथ .        | ११६६     | २२४७              | देवकीनंदन       | • • •   | 3280        |
| ११६६  | दीनानाथ श्रध्वर  | 3340     | <b>१७</b> ६       | देवकीनंदन       | • • •   | ニャャ         |
| ४३०   | दीपचंद .         | ५६५      | २४४६              | देवकीनंदन       | • • • ' | १३८३        |
| १२६२  | दीरघ .           | . 9000   |                   | देवदत्त         |         | 9300        |
| 300   | दील्ह            | . ३४६    | ४३३               | देवदत्त ,       | •••     | ४६६         |
| २४४४  | दुखभंजनजी        | . १३६०   | ४६४               | देवदत्त .       | • •     | ४४२ .       |
| ३७४   | दुरसाजी          | . ३८८    | 830               | देवदत्त .       | ••      | <b>म</b> ३१ |
|       | दुर्गा           | 8008     | 3835              | देवदत्त बाजपेयी | •       | १४६२        |
| २२२१  | दुर्गादत्त व्यास | ३२८४     |                   | देवन .          |         | ३४७         |
| ३२२६  | दुर्गाप्रसाद     | . १२८६   |                   | देवनाथ .        |         |             |
| 5885  | दुर्गाप्रसाद     | . १३५४   | २७=४              | देवनारायण खत्री | . 3     | ४४६         |

3538

3885

१०३७

3340

१३७३

5386

ξşο

६०३७

२६०६ देवनारायणलाल

परश देवमुकु दलाल ...

१८६७ देवमणि

१४६८ देवमणि

२४१७ देवराज १४६६ देवराम

२४४४ देवसिंह

११६ देवा

७१७ देवीचंद

१४८६

9930

१०३७

७६२

3344

3030

१३६१

3=4

543

१४६४ दुर्गाप्रसाद

२६४७ दुर्गाशंकर

१४६४ दुर्जनदास

११३७ दुलीचंद

२४३४ दूधनाय

२६४८ दूधनाथ

५७४ दृनारांय

१४६६ दूलनदास

२३४४ दुर्गात्रसाद मिश्र

| •      |             |     |              |       |                 |       |              |
|--------|-------------|-----|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|
| नम्बर  | नाम         |     | पृष्ठ        | नम्बर | नाम             |       | पृष्ट        |
| २०१६ ह | वीदत्त      | 9   | 380          | २७३   | दौलत            | •••   | ४२२          |
| २६१६ त |             | 9   | ४२६          | २६४२  | दौलतराम         | •••   | 3885         |
| 3400 8 |             | 9   | ०३८          | ११८४  | दौलतराम         | •••   | ६४६          |
| _      | देवीदत्त    |     | ७७=          | २१३०  | दंपताचार्य्य    | •••   | १२१४         |
|        | देवीदत्तराय |     | १०३८         | २०३४  | द्रोणाचार्य     | •••   | 3368         |
| . २६३७ |             |     | 358          | २१३१  | द्वारिकादास     | •••   | 3535         |
|        |             | ••• | ४६३          | 3408  | द्वारिकादास स   | गिधु  | १०३८         |
|        | देवीदास     |     | १०३८         | २४००  | द्वारिकाप्रसाद  | •••   | १३४२         |
|        | देवीदास .   |     | ६४४          | २६६६  | द्वारिकाप्रसांद | • • • | <b>३</b> ८३४ |
|        | देवीदीन     |     | १३६१         | २८०४  | द्वारिकाप्रसाद  | • • • | १४६=         |
|        | देवीप्रसाद  | *** | १२१६         | 3404  | द्वारिकेश       | •••   | १०३८         |
|        | देवीप्रसाद  |     | 9280         | 3022  | द्विज           | ***   | ===          |
|        | देवीप्रसाद  | ••• | १०३८         | १२४६  | द्विज           | •••   | 533          |
|        | देवीप्रसाद  | ••• | <b>385</b> @ |       | द्विजकवि मन्ना  | लाल   | १२६०         |
|        | देवीप्रसाद  | ••• | १४६२         | १४०६  | द्रिजिकशोर      | •••   | १०३म         |
| ,      | देवीप्रसाद  |     | 3885         | २४७६  | द्विजगंग'       | •••   | १३६६         |
|        | देवीप्रसाद  | _   | १३७८         | ६म्ब  | द्विजचंद        | •••   | ६७१          |
|        | देवीप्रसाद  |     |              | 900   | हिजदुत्र        | •••   | =89          |
|        | देवीप्रसाद  |     | १४४६         | 3225  | द्विजदीनदास     |       | ६४३          |
|        | देवी भाट    | _   | ६६≒          | 305   | हिं जदेव        | • • • | 30=3         |
|        | देवीराम     | ••• | ६७१          | 2500  | » हिजनदास       | •••   | १०३८         |
|        | देवीसहाय    |     |              | 3400  | <b>द्रिजनंद</b> | •••   | ६०३६         |
|        | देवीसहाय    |     | १४७३         | 340   | <b>द्विजराम</b> | •••   | १०३ह         |
|        | देवीसि ह    |     |              | 4     | ३ द्विजस्याम    | ***   | 3885         |
|        | देवीसि ह    |     | १३४२         |       | ६ द्विजेश       | •••   | ४०७          |
|        | ? दोलू      |     | <b>*8</b> 8  | रू मह | इ द्विजेश       | • * * | ६४७२         |
|        |             |     |              |       |                 |       |              |

पृष्ट

9980

नाम ं पृष्ट नम्बर नास नस्वर २०१७ धीरसिंहमहाराजा ७१२ द्यानतिराय ६७६ १६२८ धुरंधर 🐇 १८६८ धनपति 9930 १४१२ घोंघी **८४४ धनासि ह** ७६६ ३३६ घोंघे 9930 १८६६ धनसुख **८१२ धोंकलसिंह** २४० ३० धना २०४३ ध्यानदास २८०१ धनीरास १४६८ १४१३ ध्यानदास ह २८ ११३० धनीराम भट २७१ ध्वदास 800 २२० धनुराय २३४६ नकछेदी २३०७ धनुधेर 3355 १४१४ नकुल २८६७ घनुधॅर शस्मी 3828 १४१४ नजमी १३५७ २४३१ धनेश २०२ नज़ीर 3330 १८७० घनंजय १६ नरपतिनाल्ह 553 धनंतर 3098 १४१६ नरपाल 3038 ९४९० धरगीधर १६६ नरवाहन २४६ ४४ धरमदास १५१७ नरमल ३५७ १०३ धरमदास १२४ नरसिया 3028 3433 धरमपाल १६२६ नरसिंहद्याल 9930 १८७१ धराधर १३६ नरसीमहताजी ... ५१७ धर्म्समंदिर संखि ४६२ ६६ नरहरि 9882 २१४४ धर्माराज २०१० नरहरिदास ं... १८७२ धरमंसि ह जती 9930 १११८ नरहरिदास बख्शी <sup>१०४०</sup> 840 धीर १२०३ ३४३ नरहरिदास घारहट २०० धीरजनरि द Sos ६१६ नरिंद १६९२ धीरजसिंह 9980 १४१६ नरिंद ७६६ **=४४ धीरजसिंह** २२०६ नरेश ६१० ५७६ धीरवर

823

म३२

3080

६ २८२

|                          |             | ,                      |                  |
|--------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| परिशिष्ट ]               | कवि-        | नामावली ।              | १५४५             |
| नम्बर नाम                | . पृष्ठ     | नम्बर नाम              |                  |
| २००० नरेंद्रसिंह         | 3340        |                        | - पृष्ठ          |
| २०६० नरेंद्रसिंह महाराजा | 3368        |                        | महा-             |
| १२७० नरोत्तम             | 3003        | राजा                   | ••• ६३७          |
| २११६ नरोत्तम             | 3232        | १८७४ नाज़िर            | ••• ११३७         |
| ७२ नरोत्तमदास            | ३२६         | १३७ नाथ                | ३६३              |
| १८७३ नल                  | 3330        | २३६ नाथ                | *** 833          |
| . १८३० नहासिंह           | 1123        | ६१० नाथ                | ६१७              |
| ६१७ नवलान                | ारर<br>इहर  | ८७६ नाथ                | ٠٠٠ ١٥٤٧         |
| २२०७ सम्बद्धिः           | ारर<br>१२८२ | ६१८ नाथ                | 580              |
| १४२० सन्तिक              | 3080        | ११३४ नाथुराम           | ••• ६३२          |
| २३८ नवल                  | 830         | २६४४ नाथ्राम           | १४६३             |
| १४२१ सतलकियो-            | 3080        | २३४६ नायूरामशंकर       | 9392             |
| १४ नवलदास                | २३६         | ४७ नानक बाबा           | ··· २ <b></b> ४७ |
| ७७६ नवलदास               | ७५४         | ११२२ नापाचारण .        | 3080             |
| ६३६ नवलदास               | न३६         | १७६ नाभादास            | ३६०              |
| २६६७ नवलदास              | 858         | ३८ नामदेव              | •• २४४           |
| १०२६ नवलराम              | 553         | १७७ नायक               | ६११              |
| ११३३ नवलासिंह            | 823         | ७७७ नारायन '           | • ७५४            |
| १म३१ नवलसिंह प्रधान १    | 933         | २०४३ नारायन            | • ===            |
| १७६४ नवीन                | 530         | ६६७ नारायनदास          | • ३८७            |
| २२२२ नवीन                | १मध         | २११२ नारायनदास         | . १२२०           |
| १०६३ नतीय                | १०६         | २४०१ नारायनदास         | १३५२             |
| १७६ नागरीनार             | - 1         | ११३३ नारायनदास साध्    | 3080             |
| १७६ नागरीदास             | 32          | २४ नारायन देव          | २४म              |
| <b>८७० नागरीदास</b>      | ==          | २१३६ नारायनप्रसाद      |                  |
| ६६३ नासरीहार             | द ह<br>इ इ  | मिश्र                  | १३७४             |
| *** 4                    | 44          | १६४ नारायन भट्ट स्वामी | ४०३              |

| नम्बर | नाम                      | पृष्ठ        | नम्बर      | नाम          |       | पृष्ठ         |
|-------|--------------------------|--------------|------------|--------------|-------|---------------|
| १४२४  | नारायनराव भट्ट           | 3080         | २१७ट       | नृसिंहदास    | •••   | 9260          |
| २८०६  | नारायनलाल                | १४६म         | ४३४        | नेगसीमृता    |       | ५४०           |
| ४७५   | नाहर                     | ६११          | म३२        | नेतसिं ह     | •••   | ७६४           |
| ७७५   | नित्यकिशोर               | ७५४          | ६५६        | नेवाज        |       | <u></u>       |
| 9424  | नित्यनाथ                 | 3080         | 'दर        | नेवाज        | •••   | ७६२           |
| ४७६   | नित्यानंद                | ६३३          | 838        | नेवाज        | •••   | <b>*</b> 88   |
| 9944  | नित्यानंद                | 883          | . १३=      | नेवलदास      | •••   | ¤३६           |
| २४१४  | नित्यानंद ब्रह्मचारी     | १३७०         | 8 म ६      | नेह          |       | म७३           |
| म३ १  | निधान                    | ७६३          | १४२७       | नेही '       | •••   | 3083          |
| ३२२   | निधान                    | , ४७२        | १८३४       | नैनयोगिनि    |       | 3358          |
| २०८   | निधि                     | ४०४          | 380        | नेनसुख       | •••   | ४०२           |
| 00    | निपटनिरंजन               | ३२७          | १४२म       | नेनुदास      | •••   | 3083          |
| ७०१   | निरंजनदास                | ६७४          | २२६१       | नैसुक        |       | 3283          |
| १४२६  | निगु <sup>°</sup> ग साधु | 3083         | . २२६२     | नाने         | •••   | १२६१          |
| २०७२  | निर्भयानंद "             | 2202         | ११६६       | नानेशाह      | •••   | . ६४३         |
| १८७५  | निर्मल                   | ११३७         | २६६७       | नाहरसि ह     |       | 3880          |
| २३०   | निहाल                    | ३०१          | ७६६        | नोनेव्यास    | •••   | ७५२           |
| 3008  | निहाल                    | , <b>583</b> | १४२६       | नै।वतराय     | • • • | 3083          |
| ३७८६  | निहाल                    | १०८७         | 2833       | नदंकिशोर     | •••   | 3520          |
| 305   | नीलकंठ                   | ४०४          | 3430       | नंदकिशोर     | •••   | 3083          |
| २१६   | नीलकंड                   | ४६५          | • २३७७     | नंदकिशोर शु  | छ     | १३३४          |
| १६३०  | नीलमणि                   | 3385         | ११६८       | नंदकुमार का  | यस्य  | 33%0          |
| २२६०  | नील सखी                  | 3560         | ३८७६       | नंदकेसरीसिंह | ***   | 3350          |
| ६७५   | नील सखी                  | <b>5</b> 44  | १२७१       | नंददास       | •••   | 9009          |
| २१०   | नीलाधर                   | ४०६          | <b>१</b> म | नंददास       | •••   | इन्द          |
| ७३२   | न्रमहंमद                 | ७२४          | 384        | नंदन         | •••   | <b>८०</b> ई - |
|       |                          |              |            |              |       |               |

| परिशिष्ट ]        |         |                              |
|-------------------|---------|------------------------------|
| unite 1           | • काव-न | ामावली । १४४७                |
| नम्बर नाम         | पृष्ठ   | नम्बर नाम पृष्ठ              |
| ४२४ नंदनराम       |         | N-0                          |
| ७६८ नंद्व्यास     | ७४३     | 2005                         |
| ं ३ नंद राजा      | २२२     | 220                          |
| २१८६ नंदराम       | १२६⊏    | 2000                         |
| १६८ नंदलाल        | ••• ३८७ | 2220                         |
| ७७४ नंदलाल        | ७४४     | २२३४ परमानंद १२८६            |
| १४३१ नंदीपति      |         | १८०२ परमानंद 108७            |
| १४३२ पखान         | 9089    | ११४६ परमानंद किशोर ६३६       |
| १४३३ पजनकुवँरि    | 3083    | १४ परमानंददास २७६            |
| २६४२ पजनसिंह      | 9089    | १४३६ परमानंद भट १०४२         |
| १८०४ पजनेस        | १४३२    | ३३७ परमेश ४७४                |
| ४६४ पतिराम        | 3308    | २७६६ परसेश १४४२              |
| २४६३ पत्तनलाल     | ••• ४४३ | १२६३ परमेशदास १०००           |
| १६० पदमेश         | १३६७    | २१४३ परमेशवंदीजन १२२०        |
| २०१ पद्मचारिणी    | = ४३    | १८२६ परमेश्वरीदास            |
| १५७ पद्मनास       | ••• ४०४ | कालिंजर १०३२                 |
| २४६ पद्मभगत       | ••• ३८४ | २४१८ परमेश्वरीदास वींदा १३४४ |
| •                 | 835     | ३११ परशुराम ४७०              |
| १२३३ पद्माकर भट्ट | ••• ६५६ | ११३७ परशुराम महाराजा १०४२    |
| ,१४३४ पनजी        | 3083    | ३८३ परसाद ४०४                |
| २६३८ पत्रालाल     | 3888    | २२६३ परागीलाल १२६१           |
| २६४६ पन्नालाल     | 3885    | १४३= परागीलाल कायस्य १०४२    |
| २६८४ पत्रालाल     | १४३७    | १४३६ परिपूर्णदास १०४२        |
| १३० परवत          | ••• ३६९ | १४४० पलद्साहि १०४२           |
| ४४४ प्रवत         | *** 488 | २६३६ पहलवानसिंह १४२६         |
| १४३४ परमल         | 9085    | ११८१ पहलाद १४६               |
| १६६६ परमवंदीजन    | 3340    | १२८४ पहारतेयद ६००४           |
|                   |         | •                            |

| नस्बर | नाम               | पृष्ठ         | नम्बर          | नाम                        | •       | प्रष्ठ              |
|-------|-------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------|---------------------|
| 3300  | पहिलवान           | . ६४४         | 3230           | पूर्णमल                    | •••     | 3338                |
| 3483  | पाड़खान           | . १०४२        | २६४८           | पूर्णमल                    |         | 3885                |
| २२०८  | पारस              | . १२८२        | २७६३           | पूर्णानंदश                 | ास्त्री | १४६४                |
| १४४२  | पारस राम          | . १०४२        | 1480           | पृथ्वीनाथ                  | • • •   | 3085                |
| ধনঃ   | पीत               | . ६११         | 3888           | पृथ्वीप्रधा                | न ं     | १०४३                |
| २१६३  | पीतम              | . 3888        | ३४४८           | पृथ्वीराज                  | चारण    | 308ई                |
| ٦0 à  | पीतांबर           | . <i>৩</i> ২= | ==             | पृथ्वीराज                  | महाराजा | इ४७                 |
| २४१   | पीतांवर दास स्वा  | मी ४०६        | ७६३            | पृथ्वीराज                  | साधु    | ७५७                 |
| १४४३  | पीथो चारण         | , १०४३        | ধঽদ            | पृथ्वीसिंह                 | दीवान   | ५७४                 |
| 35    | पीपा जी           | २४६           | ı              | पंकजदास                    | •••     | 3503                |
| •     | पीपा जी दादूपंथी  |               |                | पंचदेव                     | •••     | 3548                |
|       | पीरचारण           |               |                | पंचम                       | •••     | 9359                |
|       | पीरदाम            | ·             |                | पंचम<br>                   | •••     | . <b>५०२</b><br>६७३ |
|       | पुखी              |               | ६६४            |                            | •••     | १२१ <b>म</b>        |
| २६४०  | पुत्त्वाल         |               |                | पंचम<br><del>पंचर</del> िक | • • •   | ६७३                 |
|       | पुरान             |               |                | पंचमसिंह<br>पंचमसिंह       |         | ७४३                 |
|       | पुरुषात्तम        |               |                | पचमालह<br>पंडित विग        |         | 3034                |
|       | पुरुषोत्तमदास     |               |                | पाडतापा<br>प्यारेलाल       |         | <b>50</b> 4         |
|       | पुरुपोत्तम प्रसाद |               | *              | प्यारेलाल<br>प्यारेलाल     |         | १४६३                |
| 3     | पुष्य             | 220           |                | प्रकाशानंद                 |         | १३६म                |
| 325   | पुहकर             | ४५५           |                | प्रताप                     | • • •   | 483                 |
|       | पुंड              |               |                | प्रताप (परत                |         | हस्र                |
|       | पुंडरीक           | 1             | 9508           | प्रतापकुँ वा               | रे      | 3304                |
|       | पूरणचंद           |               | <b>२३६</b> १ : | प्रतापनाराय                | न मिथ्र | १३२२                |
|       | पूरण मिश्र        |               | ጋ⊏ያታ ነ         | व्रतापनाराय                | नसिंह   |                     |
|       | पूर्णदास          | 1             | 1              | ((जेन्द्र                  | • • • • | 3800                |
| •     |                   |               |                |                            |         |                     |

| परिशिष्ट ] कवि-ना          | मावली ।                             | ३४४६        |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| नम्बर नाम पृष्ठ            | नम्बर नाम                           | पृष्ठ       |
| ३३८ प्रतापसहाय ४७४         | १८४१ प्राणसिंह कायस्य               | 9932        |
| ६६३ प्रतापसिंह महाराजा ८७६ | <b>४</b> ४७ घ्रियादास               | ६०७         |
| १०१२ प्रतापसिंह महाराजा 🖛० | 01:1:5                              | १०४४        |
| २म३४ प्रतिपालसिंह १४७३     | ६३४ प्रियासखी                       | ६२३         |
| ४६१ प्रद्युम्नदास ४४७      | 0 24 20                             | ०४४ /       |
| १६७० प्रधान ११४१           | 0 2 2 2 3                           | ०४४         |
| १४४० प्रधानकेशवराय १०४३    | ७४८ प्रेमदास                        | ७४६         |
| ७४ प्रपंनगेशानंद , ३३३     | 2222                                | ६३८         |
| २४४६ प्रभूदयाल कायस्थ १३६१ | 000 2                               | <b>न३</b> १ |
| २१६१ प्रसूदान १४१३         | 0 1 2 2 2                           | ०४४         |
| ११६६ प्रयागदास ६४८         | 2222                                | § ಸಂ        |
| १२४१ प्रयागदास ११८         |                                     | १२०         |
| २६६२ प्रयागनारायन १४६३     | १७१ प्रेमीयवन                       | -8 <u>-</u> |
| १८४ प्रवीन ३६७             | १२२६ फतेहराय ह                      | 148         |
| ४२१ प्रवीन ४१२             | मध्३ फतेहसिंह =                     | २८          |
| १८१४ प्रवीन                |                                     | **          |
| १७७ प्रवीनरायपातुर ३८६     |                                     | ४४          |
| १२४ प्रसिद्ध ३६०           | २३७२ फतेहसिंहराजा १३                | ३२          |
| ४६६ प्रहलाद ४४३            | २३३१ फरासीसी वैद्य १३               | ०२          |
| २४३ प्राग्तचंद ४११         |                                     | १७          |
| १०४ प्राणनाघ ४६०           | २००६ फाजिलसाह ११                    | <b>t</b> =  |
| ३४४ प्राणनाध ४८४           | २२६४ फालकाराव १२                    |             |
| ६१४१ प्राग्रनाथ कायस्य ६४० | . १२६७ फुन्रीलालमेथिल १२६           |             |
| ६२६ भागानाध विषास          | २२३० फूलचंद १२३<br>१४४६ फूलीवाई १०४ | •           |
| २०८० प्राणनाघ वैसवाङ्ग ८१२ | - mar - 5                           |             |
|                            | २० जर फरन ११ ज                      | <b>=</b>    |

| नम्बर        | नाम             |       | पृष्ठ       | नम्बर        | नाम 🕟             |       | <b>ब्र</b> |
|--------------|-----------------|-------|-------------|--------------|-------------------|-------|------------|
| १४४७         | फेरन            | •••   | 3088        | १४६२         | बद्रीदासं साधु    | •••   | ३०४४       |
| २३४१         | फ़्रेडिरिक पिनव | भाट   | १३०४        | २३४३         | बद्गीनारायण       |       | ,          |
| <b>१</b> १८५ | वकसी            | •••   | 3085        |              | चैाधरी            | •••   | १३०८       |
| २५७४         | बक्सराम पांडे   | ,     |             | २४६४         | बद्गीप्रसाद वैश्य | 7     | 3833       |
| •            | सुजान           | •••   | १३६७        | २१३७         | बद्दीप्रसाद शम    | भी    | १३७१       |
|              | बख्तकुँ वरि     | •••   | E 8 3       | 1            | बद्गीसि ह         |       |            |
| म३३          | बर्तराठीर       | •••   | ७६४         | 1            | बनचंद             |       |            |
| 3448         | बख्ताजी         | • • • | ३०४५        | ४०६          | वनमालीदास         | •••   |            |
| ११४६         | बख्तावर         | •••   | 883         | २१४          | बनवारी 💮          |       |            |
| २१३४         | वर्तावर खां     | •••   | १२१६        | २८०७         | बनवारीलाल         |       | १४६८       |
| ६३२          | बख्तेश          | •••   | <b>53</b> 4 | १४६३         | वनानाथ            | •••   | १०४५       |
| ६३३          | वस्तेस जी       | •••   | ⊏३१         | ३८६          | बनारसीदास         | •••   |            |
| 2=8=         | बचईलाल          | •••   | १४८४        | १४६४         | वरगराय            | •••   |            |
| २६२४         | वचऊ चैावे       | •••   | १४२६        | १४६४         | वरजोर प्रधान      | •••   | १०४४       |
| २६६४         | वचनेश           | •••   | 3888        |              | वरजारासि ह        |       | 3888       |
| २४८४         | वचनेश मिश्र     | •••   | 3808        |              | वलदेव             |       |            |
| २४६०         | बच्चूलाल        | •••   | १३६१        | 3035         | वलदेव             | •••   | ##°        |
| १४६०         | वजरंग           | •••   | 3085        | १८४६         | वलदेवचरखारी.      | ••    |            |
| २८४४         | वजरंगसिं ह      | •••,  | 1800        | २६६६         | वलदेवदास          | •••   | 3888       |
| १४६१         | वजहन            | •••   | १०४४        | २३४०         | वलदेवदास ु        | • • • | 83°०८      |
| द्ध          | वदन             | •••   | ७६४         |              | वलंदेवदास माध्    |       | 3368       |
| १२८४         | वदनजी चारण      | [:    | 3008        | २०५५         | वलदेव द्विज .     | ••    | 9980       |
| २६२=         | वदल्यसाद        | •••   | १४२७        | २७०३         | वलदेवप्रसाद .     | ••    | 8883       |
| २७०२         | वद्गीदत्त       | • • • | 3883        | 1            | वलदेवप्रसाद .     | ••    | १२हम       |
| २६४१         | वद्रीदत्त       | •••   | 3888        | <b>१</b> ५६६ | वलदेवप्रसाद       |       |            |
| ३०६३         | वद्गीदास        |       | 558         |              | कायस्य .          | ••    | 3088       |

| नम्बर        | नाम              | पृष्ठ     | नम्बर        | नास             | पृष्ठ      |
|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------------|------------|
| ३३६          | वारण             | ২০৩       | 3008         | विक्रमांजीत मह  | हा-        |
| 3 3          | वारदर बेगा       | २२६       |              | राजा श्रोड़छा . |            |
| ४४३          | वालग्रली         | ২৪৯       | 3300         | विक्रमादित्य मह | <b>11-</b> |
| १४७४         | बालकदास          | 3080      |              | राजा चरखारी,    | म्हह       |
| १००३         | वालकराम          | বঙৰ       | ५०३          | बिचित्र .       | ধ্६০       |
| <b>८</b> ६४  | बालकृष्ण         | दश्द      | १२६०         | विजय .          | 888        |
| १८३७         | वालकृष्ण चैावे   | 3358      | 233          | विजयदेव सूरि .  | ४०६        |
| 533          | बालकृष्ण त्रिपा  | ठी ४०६    | <b>८</b> ४६  | विजयसिंह मह     | 7-         |
| १५७६         | वालकृष्णदास .    | 9080      |              | राजा .          | હદ્દ્      |
| २२२४         | वालकृष्णदास      | ३२८४      | ४३७          | विजयहर्ष        | ५४२        |
| ४४३          | वालकृष्णनायक     | ५५०       | २२६८         | विजयानंद        | १२६२       |
| २०६४         | वालकृष्ण भट्ट .  | 9700      | ७६०          | विजयाभिनंदन     | ७४३        |
| २४१६         | बालकृष्ण सहाय    | व १३७१    | <b>१</b> ५५१ | विट्टल कवि      | . 9080     |
|              | वालगोविंद .      | -         | 63           | बिट्ठलनाथ 🗸     | . ३२=      |
| १५७७         | वालगोविद कार     | गस्य १०४७ | 30           | विट्टल विपुल    | . ३३म      |
| १५७८         | वालचंद जैन .     | 3080      | २०५६         | विड़दसिंह       | . १२०३     |
| २०८०         | वालदत्त मिश्र पू | रन ११८४   | २६१          | विदुप           |            |
| 3023         | वालनदास .        | 58३       | २४७          | विद्या कमल      | . ४१२      |
| २४४७         | वालमुक् द गुप्त  | १३८४      | १४८२         | विद्यानाय       |            |
| २८३६         | वालमुकुंद पांडे  | ३४७३      | २२           | विद्यापति टाङ्  | र २४१      |
| २७२३         | वालसुकुंद शम     | म् १४४४   | २२०६         | विद्याप्रकाश    | . १२मर     |
|              | वालेश्वरप्रसाद . |           | 335          | विनय समुद्र     |            |
|              | वासुदेवलाल       |           | २३८८         | विनायक राव      |            |
| <b>१</b> १८० | वाहिद            | . 9080    | १४८३         | विनायकलाल       |            |
| ७२५          | यांकावती महारान  | गि ७१६    | 9980         | विनादीलाल       |            |
| २८३७         | वांकेलाल         | \$ \$808  | २१६८         | विन्ध्याचल भसाद | 3888       |

| न्म्वर | नाम 🔻                | नृष्ठ       | नम्बर  | नाम े               | <b>पृष्ठ</b>  |
|--------|----------------------|-------------|--------|---------------------|---------------|
| २४१६   | विन्ध्येश्वरी        | १३४४        | . 583  | बिष्णुविचित्र (श्री | , 833         |
| - ८०५  | विरजूबाई             | ७१८         | २०३८   | बिष्णु सिंह चार     | स ११६०        |
| 3233   | विरंजीकुँ वरि        | 3338        | 3 श्रम | विष्णु स्वामी वा    | ৰ্            |
| २३८६   | विशाल (भैरवप्रसाद)   | 1588        |        | कृष्ण               | ় १०४८        |
| २७२    | विश्वनाथ             | ४२३         | १४८६   | विसंभर              | . १०४८        |
| 883    | विश्वनाय             | ६७३         | ==     | बिहारिनिदास         | . ३४२         |
| २४६१   | विश्वनाथ             | १३६१        | 832    | विहारिनिदास वन      | fl            |
| २६४३   | विश्वनाथ             | १४३०        |        | ठनी                 | = इ २         |
| 3458   | विश्वनाथ वंदीजन      | 3082        | ३११    | विहारी              | , ১০০         |
| ६४४    | विश्वनाथसिंह महा-    |             | ४६६    | विहारी              | . 445         |
|        | राजा                 | ६२६         | 383    | विहारी              |               |
| 3454   | विश्वेश्वर           | ३०४८        | 330    | विहारीदास           | . ४२१         |
| १४८६   | विश्वेश्वरदत्त पांडे | 308=        | 388    | विहारीवल्लभ         | . ४१२         |
| २८७८   | विश्वेश्वर प्रसाद    | 3823        | =80    | विहारी बुँदेलखंड    | ति ७६७        |
| २४६२   | बिश्वेश्वरानंद       | १३६१        | १मध्म  | विहारी भोजरा        | ज ११३८        |
| २६७७   | विश्वंभरदत्त         | १४३६        | 588    | विहारीलाल           | . ं चरह       |
| ८०३    | विष्णुगिरि           | ७१८         | २४३न   | विहारीलाल चै        | वे १३७४       |
| १मध२   | विष्णुद्त्त          | ११३१        | 33=8   | विहारीलाल त्रिपात   | डी ११३=       |
| 3420   | विष्णुद्त्त          | ३०४८        | 8460   | विंदा दत्त          | . १०४८        |
| ३१     | विष्णुदास            | २१४         | 3483   | बीटूजी चारण         | . १०४=        |
| 9087   | विष्णुदास            | ¥37         | ६४४    | वीरकायस्य           | . ६३१         |
| ४४६    | विष्णुदास            | <b>१२</b> ३ | 208    | वीरनकविया           | . ৬২=         |
| २६००   | विष्णुप्रसाद कुवँरि  |             | 99     | वीरवल (महाराज       | IT            |
|        | वाघेली               | 3832        |        | महा)                | . <b>३</b> ३४ |
|        | विष्णुलाल            | १४८७        | 1      | चीरवल               |               |
| २६४४   | विष्णुलाल            | 3830        | १२४२   | वीर वाजपेई          |               |
|        |                      |             |        |                     |               |

| नम्बर | नाम                |                 | पृष्ठ |
|-------|--------------------|-----------------|-------|
| ७६१   | बीरभानु            | •••             | ७४१   |
| ४०४   | वीरभानु            | व्रजवासी        | ४०म   |
| २१६१  |                    | • • • •         | 3888  |
| २म३म  | <b>बीरेश्वर</b>    |                 | 3808  |
| १४६२  | बुद्धिसेन          | •••             | 3088  |
| १८८३  | ब्रुधजन जै         | न               | ११३४  |
| २७४७  | बुधन               | •••             | 3888  |
| ४४७   | बुधराम             | •••             | 488   |
| २३५५  | <b>बुधसिं</b> ह    | •••             | १२२०  |
| 3800  | <b>बुधसिं</b> ह    | कायस्थ          | ११३८  |
| ३४६३  | बुधानंद            | • •'•           | 3808  |
| 3488  | बुलाकीदा           | स               | 3088  |
| २७५६  | बुंदेला वार        | ता              | 3860  |
| २६६   | बृट्ग              | •••             | ४२२   |
| ४४२   | बृन्द              | •••             | ५४६   |
| २४६३  | वृन्दावन           | •••             | १३६२  |
| २५०३  | वृन्दावन           | • • •           | १३६८  |
| २४२०  | वृन्दावन           | ***             | 3503  |
| 3600  |                    | कायस्थ          | 3088  |
| 3330  | वृन्दावन उ         | नेन             | ६३४   |
| ७२६   | वृन्दावनदा         |                 | ७३८   |
| १०६   | वृन्दावनदा         | ਜ਼              | न३०   |
| २४०   | वृन्दायन व         | जवासी           | 835   |
| २६१३  | वृन्दावन वे        | श्य             | 3840  |
| १८२४  | वृन्दावनरा         | _               | 388%  |
| २१७६  | वृपमानु<br>महारानी | कु <b>ँ</b> वरि | १२६०  |
|       |                    |                 |       |

|   | नम्बर       | ः न      | ाम ं   | ٠,    | <b>पृष्ठ</b> |
|---|-------------|----------|--------|-------|--------------|
|   | ६८          | ७ बेचू   | •••    | •••   | ६७१          |
| l | ३६          | ६ बेदांग | राय    | •••   | ४०२          |
|   | 35          | ३ वेनी   | •••    | •••   | ४५६          |
|   | 85.         | १ बेनी   |        | •••   | ্দ্ৰত        |
|   | 80.         | १ बेनी   | •••    | •••   | <b>द</b> ३०  |
|   | -           | हे बेनी  |        | . ••• | १२१६         |
|   | 3340        | १ वेनीदा | स्     | •••   | . 883        |
|   | १म३२        | ? वेनीदा | स वंद  | रीजन  | 3355         |
|   | १२७३        | वेनीप्रव | हट     | •••   | १००२         |
|   | 3308        | वेनी प्र | वीन    | •••   | <b>580</b>   |
|   | २८६६        | वेनीमा   | धव     | •••   | १४८४         |
|   | २४१६        | बेनीमा   | धव ′   | •••   | १३६७         |
|   | २१२         | बेनीमा   | धवदास  |       | ४०६          |
|   | 3484        | बेनीमा   | धव भर  | Ē     | 3808         |
|   | ६८३         | वेनीराम  | दास    | • • • | ६७०          |
|   | २१८४        | वेनीसिं  | ह      | ***   | १२६७         |
|   | ३५६६        | वेसाहूर  | ाम     | ***   | 3808         |
|   | २६१४        | वेंकटेश  | स्वामी | •••   | १४३२         |
|   | 885         | वेकु ठम  | िया ।  | गुरु  | **=          |
|   | २६७०        | वैजनाथ   |        | •••   | 858          |
|   | १५६७        | वैजनाय   | दी     | चित ' | 380          |
|   | २४२१        | वैजनाय   | प्रसाद | 5     | 1३१६         |
|   | ४३६         | चैताल    |        | •••   | २७२          |
|   | १४६म        | वैन .    | •      | 5     | ୦୪୧          |
|   | <b>=03</b>  | वैरीसाल  |        | •••   | <b>050</b> · |
|   | <b>८</b> ६७ | वैप्णवदा | स .    |       | ===          |
|   |             |          |        |       |              |

| परिशिष्ट ]                          | कवि-र   | रामावली ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११११          |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| नम्बर नाम                           | पृष्ठ   | नम्बर नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पृष्ठ         |
| १०४७ वैष्णवदास                      | 558     | ७०२ ब्रजचंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६७४           |
| ६७४ वैष्णवदास                       | দংগ     | २११म ब्रजजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ं</b> १२१३ |
| १४६६ वोध                            | 9088    | २२२ व्रजजीवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४०=           |
| २६४१ वोषईराम                        | 1850    | 7-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ११६६          |
| मम् वोघा                            | দহহ     | ६०० व्यजदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६१४           |
| २४०६ बोधीदास                        | २३४४    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | `             |
| १८७६ वोरी                           | 9930    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***           |
| १६०१ वंका                           | 9040    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७६७<br>१०६४   |
| ११६ बंदन                            | ३४६     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| २४६४ वंदन पाठक                      | १३६२    | 00-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४८२          |
| २४६४ बंदीदीन                        | १३६२    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3050          |
| १६७२ वंसगोपाल                       | ११४१    | २४७६ व्यजनंदन सहाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38,00         |
| १६८६ वंसरूप                         | ११४४    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२३           |
| ६८८ वंसी                            | ६७१     | १६०४ वज बल्लभदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3040          |
| ४४८ वंसी                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७३७           |
| २४६ वंसीधर                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3034          |
| ६२८ वंसीधर                          | ४२०     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४६८          |
| ७१७ बंसीधर                          | ६२०     | ७८१ वजराज बुंदेलखंडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७५५           |
|                                     | ६६६     | ३४२ व्रजलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४७५           |
| १६८७ वंसीधर वाजपे                   | ई ११५४  | <b>८२३ वजलाल चावे</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७६२           |
| १६८८ वंसीधर भाट                     | 3348    | १२२६ वजलाल भट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 844           |
| २८१ व्यासजी                         | ४५०     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४७४           |
| ९०२० व्यासदास                       | मम२     | १६०४ वजेश बुंदेलखंडी १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 020           |
| ७= व्यास स्वामी<br>१६०२ व्येंकटेशजू | ••• ३३७ | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६१६           |
| २००६ —                              | 3040    | १६०६ बह्मदास १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             |
| २०६६ जन                             | १२०=    | २७०७ ब्रह्मदेवनारायण १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| २२१ वजचंद                           | 800     | the World Statement of the Statement of | १५६           |
| •                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

| 3446         |                       |            | मिश्रव           | ान्धुविनेाद् । | ·.            | - [   | नामावली      |
|--------------|-----------------------|------------|------------------|----------------|---------------|-------|--------------|
| नम्बर        | नाम                   |            | पृष्ठ            | नम्बर          | नाम           |       | <b>पृष्ठ</b> |
| 338          | ब्रह्मरायमल           | •••        | ३४⊏              | 3,8            | भगवान्हित     | , .   | <b>३</b> ६४  |
| १६०७         | वहाज्ञानें <i>द्र</i> | •••        | 3040             | ४२१            | भगवानहित      | •••   | 428          |
| २८१४         | व्यानंद               | •••        | १४६६             | 1              | भगवंतराय स    | वीची  | ७४४          |
| ३७६०         | भगत                   | •••        | 3843             | 1              | भगवंतलाल      |       | ३२८१         |
| १६०८         | भगत                   | •••        | 30%0             | ३६             | भगोदासजी      |       | २४३          |
| 3383         | भगवतदास               | •••        | १४८              | 3 550          |               |       | 3330         |
| ३२१६         | भगवतसुदित             | •••        | ६४२              | 3830           | भहुरी         | •••   | १०४१         |
| 355          | भगवत रसिव             | F          | <b>े</b> ३६२     | 9 6 9 9        | भद्र          | •••   | 3043         |
| ३०४          | भगवतीदास              | •••        | 304              | १६१२           | भद्रसेन       |       | 3083         |
| 332          | भगवानदास              | •••        | 348              | 3मम 3          | भरतेश         |       | 3350         |
| ४२२          | भगवानदास              | •••        | ४६३              | १६१३           | भरथ           | •••   | १०५१         |
|              | भगवानदास              | •••        | ६१६              | 3853           | भरथरी 🔧       |       | <b>998</b> 美 |
| 3608         | भगवानदास              | • • •      | ३०५३             | . দঙ           | भरथरी भट्ट    |       | ३४१          |
| <b>२३</b> २० | भगवानदास              | •••        | 3200             | ३४४            | भरंमी         | •••   | 85१          |
| २६७३         | भगवानदास              | •••        | 3888             | २६०३           | भवानीचरण      | • • • | १४८४         |
| २६२०         | भगवानदास              | •••        | १४२६             | १६१४           | भवानीदत्त     |       | १०५१         |
| २३५०         | भगवानदास              | खत्री      | १३१३             | १६६४           | भवानीदास      | •••   | ११४६ .       |
| २६००         | भगवानदीन              | ***        | १४ <b>=</b> ४    | २४०२           | भवानीप्रसाद   | का-   |              |
| २७२४         | भगवानदीन              | •••        | 388 <del>4</del> |                | यस्थ .        | 5     | इहम          |
| २४४७         | भगवानदीन र्           | मेश्र      |                  | १३२६           | भवानीप्रसाद प | गटक १ | 034          |
| ,            | दीन                   | 9          | 1३७६             | 9200           | भवानीशंकर     | •••   | ६४३          |
| २११४ :       | भगवानदीन र            | वाला :     | ३८२              | ३०३४           | भवानीसहाय     | • • • | <b>55</b>    |
| ,            | (व नं० १४३            | ₹)         |                  | रूम            | भवानंदस्वामी  |       |              |
| २६७२         | भगवानवक्ससि           | <b>ं</b> ह |                  | 3538           |               | 3     |              |
| ;            | बाबू                  | 9          | ४३४              |                |               | 3     |              |
| २८६७ ३       | भगवानवत्स             | 3          | ४७६              | २८६८ :         | भागीरघ स्वामी | 31    | ୪୯୧          |

| परिशिष्ट ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कवि-ना                             | ३४५७                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| नम्बर नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठ                              | नम्बर नाम                       | पृष्ठ    |
| १८८२ भागु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११३७                               | ७४४ मूघर                        | ७४४      |
| २७४८ भाग्यवती दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | ६४१ सूघरदास                     |          |
| २ भाट (कोई)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२१                                | १६१८ सूधरमल                     | ६५१      |
| ६८१ भानु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5६४                                | १६१६ भूप                        | १०४२     |
| १२१० भानुदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | १४ भूपति                        | १०१२     |
| २०१४ भानुनाथ मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348                                | २४४ भूपति                       | २३६      |
| २४२१ भानुप्रताप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9369                               | ६६२ भूपति                       | 833      |
| २१०४ भानुप्रताप स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हाराजा १२१०                        | १०६२ सूपनारायन                  | ••• =•   |
| ६६४ भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>५</u> ७६                        | १११२ सूपनारायन                  | ··· 580  |
| १६७३ भारतीदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9942                               | २०४१ स्मिद्व                    |          |
| ७२६ भारयशाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७१७                                | २१३६ सूरे                       | ११६६     |
| ६१६ भावत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ইঃদ                                | ४२६ भूपण                        | १२१७     |
| १८३१ भावन पाठक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११३३                               | २०४६ भूसुर                      | ४१३      |
| ७१३ भिखारीदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••• ६५४                            | ४०६ म <sup>ं</sup> ग            | ••• ११६६ |
| ७८३ भीखचंद मये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नयती ७११                           | १६२० मेख                        | ४६०      |
| १६१६ भीखजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3043                               | १८८० मेख<br>१८८३ भैरव चारण      | ••• १०४२ |
| ६६४ भीखनजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ================================== | रूप संस्व चारण<br>२३२१ सस्वदत्त | ११३७     |
| ३४६ भीखम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४८४                                |                                 | 3303     |
| ६६६ भीखम जैनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 50                               | २०३७ भैरवप्रसाद                 | ११६४     |
| २००४ भीखमदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १११८                               | १६६२ भैरववहाम<br>२८४० भैरववहाम  | 3344     |
| १६१७ भीख्जी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9042                               | १६२१ भेरों कवि                  | 3808     |
| २४३२ भीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                 | 3042     |
| १२१२ भीम कायस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३४७                               | ६७६ भोज मिश्र                   | ••• ६६६  |
| १६७३ भीमसेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 888                                | ११४२ भोजराज                     | १३८      |
| २३६ भीमसेन शस्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9300                               | <b>८२४ भोलन का</b>              | ••• ७६२  |
| ७८१ सुवनेश्वर मिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200                               | २४११ मोलानाय                    | ··· 3344 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | १६२२ भोलानाय                    | 3045     |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                 |          |
| of the part of the |                                    |                                 |          |

| १४४६                  | मिश्रवन   | धुविनाद ।        | [ नामावली    |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------|
| नम्बर नाम             | पृष्ठ ्   | नम्बर नाम        | पृष्ठ        |
| ११४ ब्रह्मरायम्       | ३१८       | १४० भगवान्हि     | त ३६४        |
| १६०७ ब्रह्मज्ञानेंद्र | 3040      | ४२६ सगवानहित     | ₹₹¥          |
| २८१४ ब्रह्मानंद       | १४६६      | , ७४२ भगवंतराय   | स्त्रीची ७४४ |
| २७६० भगत              | 3843      | २२२४ भगवंतलाव    | त १२८४       |
| १६०८ भगत              | 9040      | ३६ भगोदासर्ज     | ो २५३        |
| ११६३ भगवतदास          | ६४८       | १८८० भगंड        | 9930         |
| १२१६ भगवतसुदित        | 843       | १६१० भट्टरी      | 3043         |
| १३३ भगवत रसिक         | ३६२       | १६११ भद्र        | 3043         |
| ४०६ भगवतीदास          | 304       | १६१२ भद्रसेन     | 3043         |
| ११८ भगवानदास          | ३४६       | १८८१ भरतेश       | 3330         |
| ४२२ भगवानदास          | ४६३       | १६१३ भरथ         | 3043         |
| ६०४ भगवानदास          | ६१६       | १६३१ भरथरी       | *** 3385     |
| १६०६ भगवानदास         | ३०५१      | . ८७ भरथरी भट्ट  | ३५१          |
| २३२० भगवानदास ,       | 9300      | ३४४ भरमी         | ধনং          |
| २६७१ भगवानदास         | 3888      | २६०१ भवानीचरण    | ১ १४८४       |
| २६२० भगवानदास .       | ३४२६      | १६१४ भवानीद्त    | ,            |
| २३४० भगवानदास ख       | त्री १३१३ | १६६४ भवानीदास    | १११६         |
| २६०० भगवानदीन .       | १४८४      | २१०२ भवानीप्रसाद |              |
| २७२४ भगवानदीन .       | 3884      | े यस्थ           | १३६८         |
| २४४७ भगवानदीन मि      | त्र       | १३२६ भवानीप्रसाद | पाठक १०११    |
| दीन .                 | १३७६      | १२०७ भवानीरांकर  |              |
| २११४ भगवानदीन ला      | ला १३८२   | १०३१ भवानीसहाय   |              |
| (ब नं० १४६३           | )         | २८ भवानंदस्वार्म |              |
| २६७२ भगवानवन्सिः      | ₹         | १६११ भाजदास      | 3043         |
|                       | . 3884    | २७४६ भागीरव      | •            |
| २८६७ भगवानवत्स .      | 3888      | २८६८ भागीरय स्वा | मी १४७६      |
|                       |           |                  | <i>、</i> ,   |

| परिशिष्ट ]             | क्वि-न                              | ामावली <b>।</b>  | 3440            |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| नम्बर नाम              | पृष्ठ                               | नम्बर नाम        | प्रष्ठ          |
| १८८२ भागु              | ११३७                                | ७४४ मूघर         | •               |
| २७४८ भाग्यवती देवी     | 3888                                | ६४१ सूधरदास      | •               |
| २ भाट (कोई)            | २२३                                 | १६१८ सूधरमल      | ६५१             |
| १८१ भानु               | দহ্ধ                                | १६१६ भूप         | १०४२            |
| १२१० भानुदास           | ६५१                                 | १४ भूपति         | १०४२            |
| २०१४ भानुनाथ सा        | 9948                                | २४४ भूपति        | २३६             |
| २४२१ भानुप्रताप        | १३७१                                | ६६२ भूपति        | 833             |
| २१०४ भानुप्रताप महा    | राजा १२१०                           | १०६२ भूपनारायन   | দেওহ            |
| FEITE 423.             | ••• ८७६                             | १११२ भूपनारायन   | 580             |
| 25:02 2                | 9942                                | २०४४ भूभिदेव     |                 |
| ७२६ भारयशाह            | ७१७                                 | २१३६ भूरे        | ११६६            |
| 2 2 3                  | ••• ६१८                             | ,                | 3236            |
| 3539 2773-             | ११३३                                | ४२६ भूषण         | ٠٠٠ ٢٩٤         |
| 1000 5                 | ··· ६८४                             | २०४६ भूसुर       | ११६६            |
| ७५३ भीखचंद मधेनर       | ५५२<br>रती ७५५                      | ४०६ भृंग         | ४६०             |
| १६१६ भीखजन             | 3043                                | १६२० भेख         | ४०४२            |
| ६६४ भीखनजी             | <b>८</b> ७६                         | १८८३ भैरव चारगां | ••• ११३७        |
| ३४६ भीखम               | 85x                                 | २३२१ भैरवद्त     | १३०१            |
| ६६६ं भीखम जैनी         | =================================== | २०३७ भैरवप्रसाद  | ११६४            |
| २००४ भीखमदास           | . 9945                              | १६६२ भैरववल्लभ   | 3344            |
| १६१७ भीखूजी            | . 3045                              | २८४० भैरववहास    | ૧૪७૪            |
| २४३२ भीम               |                                     | १६२१ भेरों कवि   | ३०१२            |
| १२१२ भीम कायस्य        | १३४७                                | ६७६ भोज मिश्र    | ••• ६५६         |
| २६७३ भीमसेन            | 847                                 | ११४२ भोजराज      | ann             |
| २३३६ भीमधेन क्रान्ट    | 3868                                | मर्थ भोजन मा     | છદ્દ            |
| २७६१ सुवनेश्वर मिश्र . | . 3840                              | २४११ मोलानाथ     | ··· 1444        |
|                        |                                     | १६२२ भोजानाथ     | ere anky        |
| Monarco - Million      |                                     |                  | Market Straight |

| नम्बर        | नाम               |       | पृष्ठ        | नम्बर        | नाम        |        | <b>ब्र</b>   |
|--------------|-------------------|-------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| १८४७         | भोलासि ह          | •••   | ११३६         | ३०४६         | मदनासि ह   |        | . 550        |
| <b>६</b> = ७ | भीन               | •••   | <b>দ</b> ७३  | १६२४         | मदनसि ह    | • •    | १०४३         |
| ३६७८         | : भौन             | •••   | १४३६         | २४२२         | मदारीखाल   | ***    | १३७१         |
| 3908         | मं <b>जन</b>      | •••   | 803          | 3 ममर        | मधुकर      | •••    | 3330         |
| 3088         | मकरंद             | •••   | मम६          | <b>দ</b> গ ३ | मधुनाथ ः   | • • •  | ७६०          |
| २०३८         | <b>मकरंद</b>      | • • • | ११६४         | ३ म म ६      | मधुप       |        | ११३७         |
| ११८६         | मगजीसेवक          | •••   | 88७          | २७२६         | मधुरप्रसाद |        | १४४४         |
| ধদঽ          | मंशिकंठ           | •••   | ६१२          | ३४०          | मधुसूदन    | •••    | ४७७          |
| ニニシ          | मणिदेव            | •••   | <b>५०</b> २  | २६७४         | मधुसूदन गो | स्वामी | 3884         |
| २६१४         | मिणमंडन वि        | मेश्र | १४२४         | ६७३          | मधुसूदनदार | a      | <b>5</b> 43  |
| 348          | मतिराम            | •••   | ४८६          | १०६६         | मनजू       | •••    | 560          |
| १६२३         | मतिरामजी          | •••   | १०४२         | १६२६         | मननिधि     | •••    | १०४३         |
| २२१०         | मथुरादास          | •••   | १२८२         | 3088         | मनवेध      | ***    | ಷಷಠ          |
| 3038         | मधुरानाथ          | ***   | 820          | <b>=ξ</b> 0  | मनवाध का   |        | ৩য়৩         |
| २३४६         | मथुराप्रसाद       | •••   | 9250         | 554          | मनभावन     | • • •  | <b>म</b> २१  |
| २४०२         | मथुराप्रसाद       | •••   | १३४३         | १६२७         | मनरस       | • • •  | १०४३         |
| २४७४         | मधुराप्रसाद       | मिश्र | १३६८         | ११६८         | मनराखनदास  | का-    |              |
|              | मदन               |       |              |              | यस्थ       | •••    | ६४३          |
| ,            | मदनकिशोर          |       | 4            | २०२          | मनराज      |        | 3353         |
|              | मदनगोपाल          |       |              | १३२७         | मनसा       | ***    | ३०१६         |
| १६२४         | <b>मद्</b> नगोपाल |       |              | ६३७          | मनसुख      | •••    | ६२२          |
| 32cc         | खारी<br>मद्नपाल   |       | १०४२<br>१२६६ |              | मनियार     | •••    | দংদ          |
|              | मदनमोहन           |       | न्ध          | <b>४</b> म३  | मनिकंठ     |        | ६१२          |
|              | मदनमोहन           |       | १२१३         | ३०३म         |            |        | ロロイ          |
|              | मदनमोहन           |       | . `          | 3508         | मनीराम     |        | ६५०          |
| -            | वीय 💮             |       | १३३६         | २१२० र       | मनीराम     |        | <b>१२</b> १३ |
|              |                   |       |              |              |            |        |              |

| नम्बर नाम (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | <b>ब्र</b> ह | नस्बर            | नाम                          |          | पृष्ट          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|
| मन्ध मनीराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •••    | 232          |                  |                              |          |                |
| २२३ मनाभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | ४०८          |                  | महावीरप्रसाद<br>महावीरप्रसाद |          | ४४३४           |
| म३ मनेाहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••    |              |                  |                              |          | 0 - 1.5        |
| ६११ मने।हर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | ६१७          | 3985             | यस्य<br>महावीरप्रसाद         |          | १०५३           |
| ३७० मने।हरदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |                  | वेदी                         |          | 0222           |
| ११८७ मनेाहरदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |              | 9238             | महाराज                       |          |                |
| २६०२ मन्नन द्विवेदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |                  | महासिंह                      | •••      | 003            |
| २४२२ मन्त्र्लाल काय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              | 3633             | महीपति मैथित                 | * 1 1    | १०४६           |
| १६२८ मन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••    | १०४३         | २६२१             | महीपतिसि ह                   | 36       | , १०५३<br>१५५६ |
| २८६६ मयूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••    | 3820         | 3053             | महेवा प्रवीन                 | •••      |                |
| ६२्मलिक सुहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | माद    |              | ११६६             | महेश                         | •••      |                |
| जायसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | २=६          | १२६४             |                              |          | १००६           |
| ६४० मल्कदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |                  | महेश                         | •••      | 9955<br>9955   |
| २८४ मलूकदास ब्राह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | झ्र्या | 843          | २७६४             | महेशचरनसि ह                  | •••      | १४६५           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••    | ७४५          |                  | महेशदत्त शुक्क               |          |                |
| ४ मसऊद विनसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | द      | २२२          | २०७३             | •                            |          | 3909           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ७४६          |                  | महेराप्रसाद                  |          | 388            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ६६१          |                  |                              |          | १४३४           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ७०३          | २१७= ३           | महेंदुलाल गग <sup>6</sup>    | . 5      | 800            |
| १०१४ महादान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •••    | ## <b>3</b>  |                  |                              | ••       | ७५६            |
| २८४४ महादेवप्रसाद .<br>१८७४ महादेवप्रसाद .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••    | 3800         | ३३२० इ           |                              | 5        | <b>१</b> इ.इ.  |
| २१७६ महादेवप्रसाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1868         | १६७५ म           |                              | 3        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 3888         |                  | गसन चीत्रे .                 |          |                |
| २२६६ महानंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | १२६२         |                  | ाखन लखेरा .                  |          | -              |
| २६७७ महाचीरप्रसाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              | २३२२ म<br>९६२२ म |                              | 3        | •              |
| The state of the s | ••     | • • • • •    | वपस्य स          | ातादीन कायस्य                | <b>5</b> | ०२३            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |                  |                              |          |                |

| नम्बर           | नास             |          | पृष्ठ              |
|-----------------|-----------------|----------|--------------------|
| २४६६            | सातादीन         | मिश्र    | १३६२               |
| २४६७            | मातादीन         | गुरू     | १३६२               |
| २४२३            | मातादीन         | शुक्त    | १३७२               |
| २३४४            | <b>मातादी</b> न | हरिदास   | १३१४               |
| २१४             | माधव            | •••      | ४०७                |
| 3388            | माधव (र         | रीवाँ )  | १०६६               |
| २८७०            | माधव तेव        | ारी      | 3820               |
| १०२७            | माधवदास         | कायस्थ   | <del>ಗ</del> ಗತ್ತಿ |
| २४६             | माधवदास         | चारण     | ४२०                |
| 303             | माधवदास         | वाह्यग्  | ३४६                |
| १६३४            | माधव ना         | ायण      | १०५४               |
| १६३३            | माधवप्रसा       | द        | १०४३               |
| २७२७            | माधवप्रसार      | द कायस्थ | 3888               |
| २३८१            | माधवप्रसा       | द मिश्र  | १३३८               |
| ३६७६            | माधवप्रसार      | र शुक्त  | १४६६               |
| ७०५             | माधवराम         | •••      | ६७४                |
| १६३४            | माधवराम         | •••      | १०५४               |
| २७७५            | माधवराव         | सप्रो…   | 1848               |
| २४६८            | माधवसि ह        | •••      | १३६३               |
| रमधः            | माधवसि ह        | •••      | 3808               |
| २२७०            | माधवानंद        | भारती    | 3282               |
| २८७             | माधुरीदास       | •••      | ४५४                |
| 830.            | मान             | •••      | ४०६                |
| <del>१</del> =8 | मान             | •••      | ६१२                |
| 833             | मान             | •••      | न३१                |
| १२४३            | मान             | ***      | <b>733</b>         |

नस्वर नाम प्रष्ट ११२३ मानदास ६२० ३८४ मानदास बन ... ` ४०४ १६३२ माननिधि ... 3383 १११ मानराय वंदीजन ३६० ६५४ मानसिंह ... ¤80 ३१४ मानसिंह ... ४७१ २१३७ मानसिंह ... १२१७ १७८३ मानसिंह 9029 १०१६ मानसिंह 443 १२३० मानसिंह ... ६४४ २६२ मानसिंह महाराजा 853 जयपुर . ११२१ मानसिंह राजपूताना जोधपूर 873 २३६७ मानालाल ... १३२६ १६६ मानिकचंद ... ঽৢৢৢৢৢৢ २२७१ मानिकचंद ... १२६२ २७१० मानिकचंद जैन १४६३ १६२६ मानिकदास माथुर १०४४ २४६६ मारकंडे चिरंजीवि १३६३ ११६८ मारकंडे मिश्र ... 383 २६४६ मालिकराम त्रिवेदी १४३० २७६७ मितानसिंह ... 3845 ६१२ **४=**१ मित्र ... ૧૨૨૭ २४३३ मिथिलेश १११८ मिर्जामद्नायक... हरू

| नम्बर नाम         | पृष्ठ ं    | नम्बर नाम         | पृष्ठ   |
|-------------------|------------|-------------------|---------|
| ६३८ मिश्र         | ६२२        | १६४० सुनी         |         |
| ३७१ मिहीलाल       | १०२        | रम६ सुनीश         | १०५४    |
| २२७२ मिहीलाल      | १२६२       | २६२६ मुनुश्रा     | ६११     |
| ११३३ मीठाजी       | 9988       | २२७४ मुनाराम      | १४२७    |
| २६४७ मीठालाल      | १४३१       | २४७० मुन्नालाल    | •       |
| २२७३ मीतृदास      | १२६२       | १७४ मुन्नीलाल     |         |
| ६६६ मीनराज        | ६७३        |                   | ··· ३६७ |
| ७८६ मीरश्रहमद     | ७४६        | ६३६ मुरली         |         |
| ४८४ मीरहस्तम      | 448        | १६४१ मुरलीदास     |         |
| ६३ मीरावाई        |            | ११२१ मुरलीधर      |         |
|                   | २६७        | १६४२ मुरलीराम     | १०४४    |
| ४८५ मीरीमाधव      | ४४६        | १६४३ मुरलीराय     |         |
| ३०७ मुकुटदास      | ४६६        | २१६८ सुरारिदान    |         |
| २१८० मुकुटलाल     | ३४६६       |                   | १३६२    |
| ४६८ मुकुंद        | ••• ४४३    | १६३४ मुरारिदास    |         |
| २४७ मुकुंददास     | 850        | २०८४ सुरारिदास    |         |
| ६६१ मुकुंदलाल     | = 23       | १६४४ मुरारिदास    |         |
| १६३७ मुकुंदलाल :  | नौहरी १०४४ | २० मुहादाऊद       |         |
| २३२ मुकुंदासिंह   | महा-       | २६८६ मुसहीराम     |         |
|                   | 308        | ६२० सहस्मद        |         |
| २१४४ मुकुंदीलाल   | १३७४       | २६६८ सुहम्मद् श्र |         |
| १८२ सुक्तामिण दास | ा ३६६      | सत्तार (प्यार     | ) 5280  |
| २६८१ सुख्तारसिंह  | ३४६६       | २१६८ सुशीराम      | १२७७    |
| १६३८ सुनि वाल्या  | 3058       | ६७२ मृकजी         | ६६=     |
| १६३६ सुनिलाल      | १०५४       | ११११ सृत          | ₹90     |
| २४८ सुनिलावण्य    | 885        | १६४१ मृतिताम      | 1044    |
| <b>७</b> २        |            |                   |         |

|                       | •                  |         |                 | •           |                              |        |              |
|-----------------------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------|--------|--------------|
| नम्बर                 | नाम                | • • •   | <b>पृष्ठ</b>    | नम्बर       | नाम                          |        | पृष्ठ        |
| <b>6</b> 70           | भूरतिसि ह          |         | ७४६             | 88          | <ul> <li>मोहनविजय</li> </ul> |        | . ५४६        |
|                       | <b>-</b> मूलचंद का |         |                 | 483         | १ मोहन भट्ट                  | • • •  | , ধ্দঃ       |
| २०४१                  | मृगेंद्र           | 70.0    | ११६७            | 23-         | र मोहंन माथु                 | ₹      | 830          |
| 833                   | मेघराज प्रध        | ान      | ४०४             | 320         | मोहनलाल                      | •••    | ३४६          |
| १६४६                  | ंमेघराज मुनि       | i s     | ०४४             | २३३४        | मोहनलाल                      | •••    | 3505.        |
|                       | मेखा भाट           |         | ०४४             | १६४१        | मोहनलालक                     | गयस्थ  | ३०५६         |
|                       | मेदिनीप्रसाद       |         | ४३८             | 5380        | मोहनलाल                      | विष्णु | ,            |
| ६२७                   | मेदिनीमछ           | कुँ वर  | ६६३             |             | लाळ                          | •••    | १२७२         |
|                       | मेघा               |         | ६४७             | ४५४         | मानीजी                       | •••    | १५०          |
|                       | मेलाराम            |         | ३४६             | १६५२        | <b>मंगद</b>                  | •••    | १०४६         |
|                       | मेहरवानदास         |         | <b>न्ह</b> २    | २०३६        | मंगलदास क                    | ायस्थ  | ११६४         |
| ٠,                    | मैथिलपरमहर         |         | ३६६             | २४३६        | मंगलदीन                      | • • •  | १३७४         |
|                       | मैथिलीशरण          |         | ३६३             | २२११        | मंगलदेव                      | • • •  | १२८२         |
| 9285                  | मोगजी              | 30      | ००६             | <b>८</b> १६ | मंगल मिश्र                   | • (+)  | ७६१          |
| ४०७                   | मे।तीराम           | 4       | ६०              | १६४३        | मंगलराज                      | •••    | १०४६         |
| .83                   | मोतीलाल            | \$      | १४४             | २३२३        | मंगलसेन                      | •••    | १३०१         |
| १६४म                  | मोहकम              | 90      | **              | २१२४        | मंगलीप्रसाद                  | •••    | १३७२         |
| ४०८                   | मोहन               | 4       | ६३              | १६५४        | मंगलीत्रसाद                  |        |              |
| २०८३                  | मोहन               | 99      | 03              |             | कायस्य                       |        | १०४६         |
| ३०८                   | मोहनदास            | 8       | ६६              | २६म३        | मंगलीलाल                     |        | 98£ <b>4</b> |
| मह                    | मोहनदास            | '       | भ्य ।           | ६७२         | मंचित द्विज                  |        | - 588        |
| 3=8                   | मोहनदास            | 8       | ०२              | १२५४        | मंछ                          | •••    | #33          |
| <b>1 4</b> 8 <b>8</b> | मोहनदास            | 90      | ११              | ३१८         | मंडन                         | •••    | 829          |
| २मम३                  | माहनदास            | 38      | <b>=</b> 2      | १६३१        | मंदिनि श्रीपति               | r :    | 3 2 5 8      |
| १६५०                  | मोहनदास भं         | दारी १० | ४४ <sup>।</sup> | 3308 3      | <b>मंसाराम</b>               | •••    | ¥88          |
|                       |                    |         |                 |             |                              |        |              |

| नम्बर  | नास           |     | पृष्ठ       | नम्ब | र नाम        |       | . पृष्ट |
|--------|---------------|-----|-------------|------|--------------|-------|---------|
|        | यशोदा देवी    |     |             | २४०  | ३ रघुनाधप्र  | साद   | २३४३    |
|        | यशोदानंदन     |     |             | 1    | ६ रघुनाधप्र  |       |         |
| 800    | यशोदानंदन     | दास | <b>८</b> ५६ |      | ६ रघुनाथ प्र |       |         |
|        | यज्ञराजदास    |     |             | 1    | ६ रघुनाधरा   |       |         |
| २६२२   | यज्ञ ेश्वर    | ••• | १४२६        |      | ३ रघुनाथरा   |       |         |
| २६४४   | यज्ञ श्वरसिंह | ••• | ३४४६        |      | ॰ रघुनाथसि   |       |         |
|        | याकूबर्खां    |     | ६६८         |      | ६ रघुनंदनप्र |       |         |
|        | युगुल किशोर(  |     |             |      | ६ रघुनंदनपूर |       |         |
|        | युगुलप्रसाद   |     |             |      | चार्य्य      | • • • | . १२२१  |
|        | युगुलप्रसाद   | _   |             | २१६० | रघुनंदनला    |       |         |
|        | युगुलप्रसाद   |     |             | २७३० | रघुपति सा    | हाय   | 1888    |
|        | युगुलमाधुरी   |     |             |      | रघुवर        |       |         |
|        | युगुलमंजरी    |     | 3388        | 1    | रघुवरदयाल    |       |         |
| ६२०    | यूसुफ़र्ज़ा   | ••• | म३३         |      | रघुवरदयाल    |       |         |
|        | रघुनाथ        |     | 833         | 1    | रधुवरपूसाद   |       | १४२४    |
|        |               | ••• | ४६२         | 1    | रघुवरशरण     |       | १०५६    |
| २४७२ : |               | 3   | १३६३        | I .  | रघुवीर       |       |         |
|        | खुनाथ         | ••• | 090         |      |              |       |         |
|        | खुनाथदास      | 9   | 388         |      | रघुबीरपूसार  |       |         |
|        | खुनाथदास      |     | ०५६         |      | रघुमहाशय     |       | 2388    |
|        | घुनाथदास      | 9   | ३७२         |      | रघुराजसिंह   |       |         |
| १८१८ र | घुनःथदास      | 8   | 323         |      | राजा         |       |         |
|        | घुनायदास      |     | 4           |      | रघुराम       | •••   | ४७४     |
|        | घुनाघप्रसाद   |     |             | 8£3  | रघुराम       | •••   | २२८     |
|        | घुनाघप्रसाद   |     | i           | 6603 |              | ••    | दर्ह    |
| २६६६ र | घुनाधप्रसाद   | 8.  | ४३४ 🍦       | 8888 | रहुराय       | * # * | 484     |
|        |               |     |             |      |              |       |         |

|   | ૧૨૬૪        |                 | मिश्रवन्    | युविनाद ।    | [ नामावली |
|---|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ` | नम्बर       | नाम             | . বিপ্ত     | नम्बर न      | ाम पृष्ठ  |
|   | १६५६        | रघुलाल          | १०५७        | हर्श रविना   |           |
|   |             | रघुश्याम        | १०५७        | २१४० रमाका   |           |
|   |             | रच्छपाल         | ११३७        | २३२४ रमादः   |           |
|   |             | रज्जब जी        | ४७४         | २६८६ रमादेव  |           |
|   | •           | रगाछोर          | <b>*</b> *= | श्रमण रमापरि |           |
|   |             | रणजीत मछ        | 3850        | २८८४ रमेश    |           |
|   |             | रणजीतसिंह       | ११४२        | २०१४ रमैया   |           |
|   | ระยะ        | रणजीतसिंह राजा  | १३६४        | १६६१ रसकट    |           |
|   |             | रणधीरसिंह       | १४३८        | १४१ रसर्ला   |           |
|   | ६२६         |                 | ६२०         | ७८६ रसचंद    |           |
|   | =७ <b>४</b> |                 | ४३७         | १२४० रसजान   |           |
| - |             | रतन कुवँरि      | १३३४        | ३७२ रसजान    |           |
| - |             | रतनचंद          | १२८४        | १६६२ रसट्स   |           |
|   |             | रतनचंद्र        | १३६६        | १०८२ रसधार   |           |
|   |             | रतनजी भट        | ५६४         | मम्ह रसनिर्ग |           |
| , |             | रतनदास          | <b>=٤</b> ٤ | १६६३ रसनेश   |           |
|   |             | रतनपाल          | ४६३         | ७०६ रसपुंज   |           |
|   |             | रतनवीरभानु      | ७५६         | =४६ रसराज    |           |
|   |             | रतनसागर         | ६१४         | ३०६ रसराम    | AN 400    |
|   |             | रतनसिंह महाराजा | 3000        | २२४ रसरास    |           |
|   | 3083        | रतनहरि          | 3022        | ६४० रसरारि   | F         |
|   |             | रतनेस           | ४२२         | = १० रसरूप   |           |
|   | २१८४        | रतनेस मिश्र     | 3886        | ६४० रसरंग    |           |
|   |             |                 | १३१म        | २२७६ रसरंग   |           |
|   |             |                 | ६२३         | १७६६ रसरंग   |           |
|   |             | रविदत्त         | १२०२        | ६२१ रसलाव    | त् ५०%    |
|   |             |                 |             |              |           |

| नम्बर        | नाम           |       | वृष्ठ   | नम्बर  | नाम               |       | प्रष्ठ        |
|--------------|---------------|-------|---------|--------|-------------------|-------|---------------|
| ७२३          | रस्रलीन       | •••   | ७०७     | 3म३    | राघवदास .         | •••   | ३१६           |
| 3635         | रसानंद भट्ट   | •••   | 3380    | 1      |                   | ••••  | •             |
| २०४०         | रसाल          | •••   | ११६४    |        | राघवदास साधू      |       | •             |
| े १२२०       | रसाल गिरि     | •••   | ६४३     | 1      | ~                 | ***   |               |
| 383          | रसिक          | •••   | ३६४     | २६८७   | राजदेवी           | •••   | 3 <i>8</i> 8£ |
|              | रसिक          | •••   | ४४६     | २८४७   |                   |       | ·             |
| ७४६          | रसिकग्रली     | •••   | ७४७     | ***    | राजसिंह महार      | ाजा   | 483           |
|              | रसिकगाविन्द   |       | ८०७     | 1      | राजा मुसाहेव      |       |               |
|              | रसिकदासजी     | •••   | ४०२     | ३८६    | राजाराम           | • • • | 404           |
|              | रसिकनाथ       | •••   | १०५७    | ६१२    | राजाराम .         | •••   | ६१७           |
|              | रसिक प्रवीगा  | •••   | १०५७    | =30    | राजाराम .         | • • • | ७६९           |
|              | रसिक शीतम     | • • • | ७३०     | ६२२    | राजाराम .         | • • • | <b>=</b> 33   |
| ३७४          | रसिकविहारिनि  | दास   | २०३     | २४८६   | राजाराम शास्त्री, |       | ३४०६          |
| <b>म्र</b> ३ | रसिकविहारी    | •••   | ७६७     | २६८६   | राजेन्द्र सिंह .  | ••    | 2880          |
| ६५६          | रसिकविहारी व  | ानी-  |         | 5838   | राजेश्वरप्रसाद .  | ••    | १४८७          |
|              | ठनी           | •••   | ६६२     | श्यम   | राधाकृष्ण .       | ••    | ६१२           |
|              | रसिकराय       | •••   | দদধ     | १०६६   | राधाकृष्ण .       | ••    | ≖ह६्          |
|              | रसिकशिरोमिए   |       | ४७६     | २६३१   | राधाकृष्ण श्रवस   | त्री  | १४२=          |
|              | रसिकसुमति     |       | ६४८     | २८८१   | राधाकुप्ण वनस्य   | ाम    | १४८३          |
|              | रसिक सुंदर    |       | ११६६    | १०७६   | राधाकृष्ण चौचे    |       | <b>≖</b> € २  |
|              | रसिकानंदलाल   | •••   | ७५६     | २४४३   | राधाकृष्ण दास     |       | ६३्⊏६         |
|              | रसिकेश        | •••   | १२४६    | २म७१   | राधाकृष्ण बाजपे   | पी '  | १४८२          |
| २२१२         |               |       | १२८३    | २६८८ : | तथाकृष्ण महता     | •     | <b>७३</b> ४ ह |
|              | रहीम          |       | ६७०     | २१८८ ३ | । धाकृष्ण तिश्र   | 5     | ४०६           |
| 180          | रहीम ख़ानख़ान | ग     | ે રેજ ક | २१३३ ३ | तथाचरण्           | . \$  | २१६           |
| १६६६         | राघवजन        | ***   | ५०५७    | २४७१ ३ | ाधाचरण            | . 5   | इह्ध          |
|              |               |       |         |        |                   |       |               |

| नम्बर           | नाम           |            | पृष्ठ      | नम्बर  | नाम                      | •     | ं पृष्ठ      |
|-----------------|---------------|------------|------------|--------|--------------------------|-------|--------------|
| 2389            | १ राधाचरण ग   | ोस्वामी १३ | १७२        | १६७१   | ्रामचरन ब                | ह्मण् | १०४८         |
| <b>२ं</b> ६०३   | र राधारमणप्रस | गद         |            | २८४३   | रामचरन भ                 | ह     | . १४७४       |
|                 | सिंह          | 38         | <b>=</b> * | 9880   | रामचरनला                 | ल ,,  | 3880         |
| १०६६            | राधिकानाथ     | बैनर्जी म  | 83         | २४०४   | रामचरित्र                | • • • | . १३४३       |
| १६६६            | राधिकाप्रसाव  | 90         | <b>१</b> म | 8335   | रामचीज पी                | डे    | 3880         |
| २४७६            | राधेलाल       | १३         | ६४         |        | रामचंद्र                 | •••   | ४१२          |
| २८४ २           | राधेश्याम     | 98         | ७४         |        | रामचंद्र                 | ***   |              |
| २२७७            | ्राम ं        | 32         | ६३         |        | रामचंद्र                 | •••   |              |
| २८१८            | रामश्रधीन     | 381        | 95         |        | रामचंद्र                 | •••   |              |
| 3800            | रामकरण        | 90.        | १८         |        | रामचंद्र                 | •••   | मध२          |
| . १३२म          | रामकवि        | 90         | <b>3</b> Ę |        | रामचंद्र                 | •••   |              |
| २१६१            | रामकुमार      | 97         | २२         | २७३२   | रामचंद्र आनं<br>देशपाँडे | -     | <b>१</b> ४४६ |
| २४४२            | रामकुमार      | 93         | <b>५</b>   | 025    | दरापाड<br>रामचंद्र मिश्र |       |              |
| 458             | रामकृष्ण      | ६          | 12         |        | रामचंद्र शुक्त           |       |              |
| २१२३            | रामकृष्ण      | 129        | 8          |        | रामचंद्र स्वाम           |       | ३०१८         |
| <b>बं</b> च्य्य | रामकृष्ण की   | वध् ११३    | ७          |        | राम् वस् स्वान<br>रामजस  |       | 9988         |
| २३५७            | रामकृष्ण वस्म | रे १३९     | ६          | •      | रामजी                    | •••   | B. M. ca     |
| ७४७             | रामकृप्ण हित  | ७४         | =          | -      | रामजीलाल र               |       | १४०६         |
| २४२४            | रांमगयात्रसाद | १३४        | . ~        |        | रामजू                    |       | 9943         |
| 0338            | रामगुलाम द्वि | ोदी ११४    | <b>u</b>   |        | •                        | •••   | 3042         |
| २७६=            | रामगुलामराम   | 384        | <b>¬</b>   | •      | रामद्या                  | •••   | १०१८         |
| २२७=            | रामगोपाल      | १२६        | <b>a</b>   |        | रामदयाल                  | •••   | १३६म         |
| ३०७५            | रामचरन        | 58         | ₹ ;        | २७०५ ३ | ामदयाल                   | •••   | १४४२         |
| २१३८            | रामचरन        | ६२१        | - 1        | ६७५ र  |                          | •••   | 3048         |
| २३०१            | रामचरन        | 978        | 0          | ३०५ र  | ामदास                    | •••   | ३१७          |
| ३०२=            | रामचरनदास     | 55         | ₹          | महर र  | ामदास                    | •••   | <b>म२७</b>   |

| नम्बर       | नाम               | पृष्ठ | नम्बर | नाम            |       | <u>र</u> ्घ    |
|-------------|-------------------|-------|-------|----------------|-------|----------------|
| 3360        | रामदास            | 883   | २७००  | रामनारायण व    | नाल   |                |
| ११७५        | रामदास            | ६४४   |       | कायस्थ         | • • • | 1880           |
| ३३३५        | रामदासराय         | 3880  | २,१७४ | रामपाल सिंह    | राजा  | १२४६           |
| 3803        | रामदीन त्रिपाठी   | ११३८  | २३२६  | रामप्रकाश      | •••   | १३०२           |
| <b>3358</b> | रामदीनवंदीजन      | १२१४  | २१६२  | रामप्रताप      | •••   | १२२२           |
| १६७६        | रामदेव            | ३०५६  | २१०१  | रामप्रताप      | •••   | 3358           |
| २७८७        | रामदेवप्रोफ़ेसर   | १४६२  | २६६३  | रामप्रतापसिंह  |       |                |
| १६७७        | रामदेवसिंह        | ३०४६  |       | राजा           | •••   | 9880           |
| २१८८        | रामद्विज          | १२७०  | 302   | रामप्रसाद      | •••   | ७५६            |
| २४२४        | रामधारीसहाय का-   |       | २०४१  | रामश्रसाद      | •••   | ११६४           |
|             | यस्थ              | १३४६  | १६७८  | रामप्रसाद कार  | रस्य  | 3048           |
| 8035        | रामनरेश           | १४८६  | २४६२  | रामश्रिया रानी | •••   | 3800           |
| १२७४        | रामनाथ            | 3005  | 483   | रामप्रिया शरण  | •     | <b>५७</b> ह    |
| 3838        | रामनाथ            | ६४३   | १६७६  | रामवक्स        | •••   | 3048           |
| 3800        | रामनाथ            | 9942  | २२७६  | रामभजन         | •••   | 8358           |
| १२४४        | रामनाय प्रधान     | 883   | २१६३  | रामभजन वारी    | •••   | १२२२           |
| २३७०        | रामनाघ वूँदी के   |       | ६६२   | रामभट्ट        | ***   | <b>८८३</b>     |
|             | राव               | १३२म  | १६८०  | रामभरोसे       | •••   | 3085           |
| २०४२        | रामनाथ मिश्र      | ११६७  | २६६४  | रामभरोसे       | •••   | 3850           |
| २२१७        | रामनायसिंह राजा   | १२म३  | २६१२  | रामरतन जू      | ***   | १४२४           |
| २६८६        | रामनारायण         | १४३⊏  | २२२७  | रामरसिक        | • • • | \$ २ <i>≒४</i> |
| 7887        | रामनारायण         | १४६७  | ६२२   | रामराय         | •••   | ६१६            |
|             | रामनारायण् कायस्य |       |       |                |       | ३०५६           |
| -           | रामनात्तयण पांडे  |       | 1     | रामराय राठीर   |       | 3384           |
|             | रामनारायण मिश्र   |       | ÷     | रामराव चिंचाल  |       |                |
| ३६४६        | रामनारायण मिश्र   | १४३१  | 150%  | रामराव राठीर र | ना    | \$ 0 c P       |
|             |                   |       |       |                |       |                |

| नम्बर       | नाम           | c.    | पृष्ठ         | नम्बर         | नाम               |       | <b>र्</b> ष |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------|-------------|
| ६६म         | रामरूप        | •••   | ६६७           | <b>538</b>    | रामानंद           |       | ७६१         |
| १६८२        | रामरंग खान    | •••   | 3408          |               | रामानंदजी         |       |             |
| २७६६        | रामलगन ला     | ल     | १४४३          | 1             | रामानंद संन्य     |       |             |
| २६१३        | रामलाल        | •••   | 9854          | 80            | रामानंद स्वाम     | री    | २४४         |
| २८४४        | रामलाल        | •••   | १४७४          | २८४४          | रामावतार          | • • • | 3804        |
| २६४३        | रामलाल शम     | î     | १४३२          | २७४३          | रामावतार पा       | डे    | 3840        |
| २४७८        | रामलाल स्वार  | मी    | १३६४          | ३४७६          | रामेश्वरदयाल      | का-   |             |
| 2804        | रामलाचन पाँ   | ਤੇ    | १४८६          |               | यस्थ              | •••   | १३६४        |
| 3385        | रामशरण        | •••   | १३८           | २४६६          | रामेश्वरबख्श्रारि | _     |             |
| २३६१        | रामशंकर व्या  | स     | १३२०          | २७७०          | रामेश्वरी नहर     | 3     | १४४३        |
| ६४२         | रामश्याम      | •••   | ६२७           | ३२६           | रायचंद            | •••   | ४७२         |
| <b>म</b> ६० | रामसखे        | • • • | ७८३           | 9889          | रायचंद बाह्यर     | T     | १०६०        |
| 3028        | रामसर्जन      | •••   | <b>ದ</b> ದ್ದ8 | १६६२          | रायजू             | ***   | १०६१        |
| १६८३        | रामसजनजी      | •••   | ३०४६          | 3880          | रायमे।हन          | •••   | 3384        |
| १६८४        | रामसनेही      | •••   | १०६०          | 3 শ্ৰত        | रारधरीजी रान      | रि    | ४०३         |
| १६८४        | रामसहाय       | •••   | 3080          | २३४२          | रावश्रमान         | •••   | 3538        |
| १२३४        | रामसहायदास    | •••   | 003           | ३७६           | रावरतन            | •••   | ४०३         |
| 3388        | रामसिंह       | •••   | ६३=           | 3805          | रावराना वंदी      | नन    | ११३म        |
| १६⊏६        | रामसिंहकायस्थ | ľ     | १०६०          | \$888         | राहिव             | •••   | ५०६१        |
| 850         | रामसिंह महा   | ाजा   | म्हइ          | ११८६          | रिक्तवार          | •••   | ६४७         |
| १६८७        | रामसिंह राव   | •••   | 3060          | 3350          | रिपुवार           |       |             |
| १६८८        | रामसेवक       | • • • | १०६०          | 3888          | रिवदान            | •••   | १०६१        |
| २३०२        | रामसेवक शुक्त | •••   | १२६७          | २०११          | रुढाल्फ़ हार्नर्ल | Ì     | १२०४        |
| १६८६        | रामा          | •••   | 3060          |               | रुद्रदत्त         |       | १२८१        |
| 9880        | रामाकांत      | •••   | 3080          |               | हद्रप्रतापसि ह    |       |             |
| २७०१        | रामाधीन शर्मा | •••   | १४४१          | <b>=</b> १२ ३ | द्धमणि चेहान      | ſ     | ७६⊏         |
|             |               |       |               |               |                   |       |             |

| नम्बर        | नाम           |       | पृष्ट               | नम्बर        | नाम             |       | <u>र</u> ह |
|--------------|---------------|-------|---------------------|--------------|-----------------|-------|------------|
| ७६२          | रुद्रमणिमिश्र | ***   | ७५३                 | १२७          | लक्ष्मग्रशरग्   | दास   | ३६१        |
| ३६६४         | रूधा          | •••   | १०६१                | 3003         | त्रक्ष्मग्रसाधु | •••   | १०६२       |
| १६६६         | रूप           | • • • | १०६१                | 3353         | लक्ष्मणसिं ह    | •••   | 583        |
| ७३३          | रूपदास        | •••   | <b>হত</b> ত         | २१२४         | त्तक्ष्मणसिं ह  | •••   | १२१४       |
| 430          | रूपनारायण     | •••   | ४६१                 | <b>१</b> ८२७ | लक्ष्मणसि ह     | •••   | ११३२       |
| २७८०         | रूपनारायण प   | ांडे  | <b>38</b> 40        | २८८७         | लक्ष्मणसि ह     | •••   | १४⊏३       |
| १६६७         | रूपमंजरी      | •••   | १०६१                | २०७७         | लक्ष्मणसि ह     | राजा  | 330=       |
| 480          | रूपरसिक       | •••   | <i>২</i> ৩ <b>८</b> | २७७३         | लक्ष्मणाचार्य   | •••   | १४४३       |
| 3885         | रूपसखी वैष्गा | व्    | १०६१                | २२१३         | लक्ष्मणानंद     | •••   | १२८३       |
| 3883         | रूप सनातन     | •••   | 3388                | १७०२         | लक्ष्मी         | •••   | १०६२       |
| <b>드</b> ং 도 | रूपसाहि       | •••   | ७८०                 | १२८७         | लक्ष्मीनाथ      | •••   | 3008       |
| इ १          | रैदास         | •••   | २४०                 | २२२०         | लक्ष्मीनाथ      | •••   | १२८४       |
| २७३४         | रोशनसि ह      | •••   | 3880                | २०५०         | लक्ष्मीनाघ      | •••   | १२६४       |
| १६६६         | रंगखानि       | •••   | १०६१                | २१४          | लक्ष्मीनारायर   | Į     | ४०६        |
| २७३४         | रंगनारायणपार  | तं    | 1880                | २६६४         | लक्ष्मीनारायए   | F     | 3880       |
| <b>म२</b> ४  | रंगलाल        | •••   | ७६२                 | १७०३         | लन्मीनारायण     | ***   | १०६२       |
| 2835         | रंगीलापीतम    | •••   | 3388                | २३४४         | लक्मीनारायण     |       |            |
| १६४३         | रंगीलीसखी     | •••   | 3388                |              | सिंह            | •••   | 305        |
| 380=         | लक्ष्मण       | •••   | ११४२                | २११६         | लक्मीपति        | •••   | 9880       |
| २६१४         | लक्ष्मण       | •••   | १४२१                | २०२१         | लक्ष्मीप्रसाद   | ***   | 3363       |
| 3000         | लक्ष्मण       | •••   | १०६२                | 3008         | लक्ष्मीत्रसाद   |       |            |
| १२९६         | लक्ष्मणदास    | •••   | १००६                |              | यस्य            | ***   | १०६२       |
| 3888         | लक्ष्मणदास    | •••   | 3385                | ২১নত         | लक्मीशंकर ।     | मिश्र | १२७०       |
| 3808         | लक्ष्मणप्रसाद | ਰ-    |                     | į.           | <b>लखनसेन</b>   |       |            |
|              | पाध्याय       | •••   | ६४५३                | २०६०         | लखनसेन पाँचे    | ***   | १२०३       |
| १२१३         | लक्ष्मण्राव   | •••   | ६४२                 | १७०२         | लघुरेशव मार्    | •••   | १०६५       |

| नम्बर | नाम                    |       | पृष्ठ         | नम्बर       | नाम           |       | - মূন্ত    |
|-------|------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|-------|------------|
| १७०६  | लघुमति                 | •••   | १०६२          | 3580        | लाद्भनाथ      | •••   | १००४       |
| 9000  | <b>लघुराम</b>          | •••   | १०६२          | 3033        | लाभ वर्द्धन   | •••   | १०६३       |
| 9005  | लघुलाल                 | •••   | १०६३          | <b>१</b> १३ | लाल           | •••   | ४६२        |
| 3303  | लच्छू                  | •••   | मध्६          | 2030        | लालकलानिधि    | Ī     | 553        |
| २०८७  | लाछिराम                | •••   | 3384          | 333         | लालगिरिधर     | •••   | <b>500</b> |
| 480   | लिखराम                 | • • • | ६१३           | 983         | लालगिरिधर ज   | गि    | ७५७        |
| 3028  | लाछिराम                | •••   | <b>म</b> ६३   | १७१२        | लांलगोपाल     | •••   | १०६३       |
| २२८१  | लाछिराम होला           | पुर   | 3588          | ६=          | लालचदास ह     | ल-    | ,          |
| २४४८  | लज्जाराम               | •••   | १३७६          |             | वाई           | •••   | . ३२६      |
| २३२७  | <b>लती</b> फ़          | •••   | १३०२          | 382         | लालचंद        | •••   | ३७६        |
| ४६६   | लधराज                  | •••   | ४४३           | २१०८        | लालचंद        | • • • | 3533       |
| ११२७  | ललकदास                 | •••   | ६२३           | <b>म</b> ३१ | लालजी         | •••   | ७६४        |
| ७२७   | <b>ललितकिशोरी</b>      | •••   | ७१७           | २८१६        | <b>लाल</b> जी | •••   | 3800       |
| -     | ललितकिशोरी             | •••   | <b>८२६</b>    | •           | <b>लालजी</b>  |       | 3808       |
| १८२१  | ललितकिशोरीर            | नाह   | ११२७          | 1           | लालजी का      |       |            |
| १८२२  | ललितमाधुरी र           | नाह   | ११२७          | 3080        | लालजी मिश्र   | •••   | द्ध        |
| ७२८   | लालितमे। ह <b>नी</b> स | नामी  | ७१७           | १८४४        | लालदास ।      | ••    | ११३६       |
| •     | ललितराम                |       | १३७४          | ४८३         | लालदास .      | ••    | ५५५        |
|       | <b>ल</b> िता           |       |               |             | लालदास श्राग  |       |            |
|       | ललिता सली              |       |               |             | लालनदास .     |       | 3,60       |
|       | लल्लू पाँडे            |       |               | 885         | लाल वनारसी .  |       | 200        |
| 300%  | लल्लूभाई               | •••   | · <b>८</b> ७८ | 1.5         | लालयहादुर .   |       | १४८६       |
| १११६  | लल्लूलाल               | •••   | 833           |             | लालविहारी .   |       |            |
| २३६२  | लाजपतिराय              | •••   | <b>१३</b> ४१  |             | •             |       | १४७८       |
| 3030  | लाजव                   | •••   | <b>१०६३</b>   |             | लालविहारी मि  |       |            |
| १०५१  | लाड़िलीदास             | •••   | 444           | १७१३        | लालवुमबङ् •   | ••    | ६०६३       |
|       |                        |       |               |             |               | -     |            |

| नस्बर | नाम             |         | पृष्ठ       | नम्बर  | नाम           |       | रेड        |
|-------|-----------------|---------|-------------|--------|---------------|-------|------------|
| २७४६  | 'बाबमिख         | •••     | 3843        | २६७०   | शारदाप्रसाद   | •••   | १४३४       |
| २२४   | <b>लालम</b> िण  | `       | ४०८         | २७३०   | शारदाप्रसाद   |       | 1885       |
| २६३२  | लालमणि वैद्य    | •••     | १४२म        | १म     | शारंगधर       |       | २३६        |
| ७६३   | लालमुकुन्द व    | नार्स   | ी ७५७       | २०६२   | शालग्राम      | •••   | 3888       |
| २४८०  | लालासि ह        | •••     | १३६४        | . २०८४ | शालग्राम      | •••   | 3385       |
| १७१४  | लालिस ह भा      | ट       | १०६३        | ७५४    | शाहजू पंडित   | •••   | ७५०        |
| ११६२  | लालापाठक        | •••     | 583         | १०८६   | शिरताज        | •••   | 268        |
| २४१   | लीलाधर          | ***     | ८१इ         | २६५    | शिरोमणि बाह   | ारण   | <b>४६७</b> |
| 489   | <b>लीलाप</b> ति | •••     | ६१३         | 1      | शिरोमिण मिश   | Я     | १७२        |
| १७१६  | लुकमान          | •••     | १०६३        | ६२४    | शिव           | •••   | म३३        |
| 283   | ल्यसागर         | •••     | ४५७         | ४६०    | शिव           | • • • | ७३२        |
| २१२६  | लेखराज          | ***     | १२१४        | 1      | शिव           | •••   | 353        |
| 3538  | लेखराज          | •••     | 3358        | 1      | शिवकरण        | •••   | १४८३       |
| 9090  | लेखराज          | •••     | १०६४        | ७३४    | शिवकवि भाट    | ***   | ७३३        |
| ४३६   | लोकनाथ          | •••     | ४७३         |        | शिवकुमार      | •••   |            |
| ४६४   | लोकमिंग         | •••     | ६१४         | 1      | शिवचरन        | •••   | १०६४       |
| २७८६  | लोचनप्रसाद प    | र्गांडे | १४६३        | 1      | शिवचंद        | •••   |            |
| १०८४  | लोचनसिं ह       | ***     | <b>म</b> ६४ | 1      | शिवदृत्त वनार | सी    | १३६४       |
|       | लोधे            | •••     | ४६१         | 1      | शिवद्याल      | •••   | 3858       |
|       | लोनेवंदीजन      |         | ११४३        | 1      | शिवद्याल      | •••   | 3338       |
| २१२७  | लोनेसिंह        | •••     | 3538        | ĺ      | शिवद्याल<br>- | •••   | १२०८       |
|       | ले।रिक          |         | १०६४        | 1      | शिवदास<br>-   | ***   |            |
|       | शत्रुजीतसि ह    | •••     | <b>म</b> ३३ | 1      | शिवदास        |       | १४७५       |
|       | शरच्चंदसीम      | •••     | •           | 1      | शिवदास 🔍      |       | ६१७        |
|       | शशिशेखर         |         | ४४३         | 1      |               | ***   | •          |
| ६१३   | शारदापुत्र      | •••     | ६१७         | 2008   | शिवदीन        | ***   | 1101       |

नाम नम्बर पृष्ठ १७२१ शिवदीन 8308 १७२२ शिवदीन कायस्थ 3068 २६४८ शिवदुलारे पांडे 1831 शिवनरेशासि ह २८०६ १४६म मम शिवनाथ =30 ७६७ शिवनाथ ७५२ शिवनाथ शुक्त ... १२८६ 3008 ७१८ शिवनारायन 500 २८७२ शिवनारायन さるこの २७११ शिवनारायन भा 3885 शिवनंद 3088 580 २३६८ शिवनंदनसहाय 9370 शिवपाल 3558 3330 २१६४ शिवप्रकाश कायस्य 9222 २१२८ शिवप्रकाशसिंह 3538 २४८२ शिवप्रसन्न १३६४ १२०२ शिवप्रसाद **≖**80 ६६३ शिवप्रसाद् 🕆 485 २२१४ शिवप्रसाद १२८३ शिवप्रसाद 3882 २१६म शिवप्रसाद १४३४ २६७१ २६४० शिवप्रसाद 3853 १८१६ शिवप्रसाद सितारे-हिंद 9995 २८४८ शिववालकराम ... १४७६ २१६० शिव विहारी लाल मिश्र १३८६

नम्बर नाम . े ठेड २६६६ शिवरत 3882 शिवरत ३४४६ 3808 १७२३ शिवराज 3088 १६०३ शिवराम 3334 १०७० शिवराम भट्ट 483 शिवरास १०६४ १७२४ ११७६ शिवलाल दुवे ... 888 शिवलाल पाठक १२३१ ६५६ २४२७ शिवशंकर १३७२ शिवसहायदास.... ७४६ 480 ३००० शिवसागर 2885 शिवासे ह **458** ६२४ २१६६ शिवसिंह सेंगर 3205 शिवसंपति सुजान १३४० २३६१ 3058 १७२१ शिवानंद ... २७७२ शीतलप्रसाद ... १४५३ 3800 २८१७ शीतलाप्रसाद ... २२८२ शीतलाप्रसाद तेवारी १२६४ २१२८ शीतलाप्रसाद तेवारी १३७२ २७४४ शीतलावस्यासि ह २६३३ शीतलासिंह ... १४२८ २८६० शुकदेवनारायन २१६७ शुकदेविवहारी मिश्र १४१४ 9 E 9 ८१८ शुभकरन ... ३०६४ १७२८ शक्तारचंद - ४४७ शेख 453

| नम्बर           | नाम              | पृष्ठ        | नस्बर      | नाम             |       | <b>न्य</b> |
|-----------------|------------------|--------------|------------|-----------------|-------|------------|
| २७४             | शेख़नवी          | ४२३          | 3038       | शंभूत्रसाद      | •••   | १०६४       |
| २२३४            | शेखर             | <b>१२</b> म३ | 1          | शंभूराम         |       | १४६८       |
| १७२६            | शेख़सुलेमान      | १०६५         | ४७३        | श्याम           | •••   | 448        |
| १०६४            | शेरसिंह          | ٠8 <i>٦</i>  | २७३६       | श्यामकरण        | •••   | 3880       |
| २६३४            | शैलजी            | १४२८         | २१६४       | श्यामकवि मि     | श्र   | १२२३       |
| १७२७            | शोभ              | १०६४         | ६८६        | श्यामदास        | •••   | ६७३        |
| १७८८            | शंकर             | १०८५         | ३००१       | श्यामिबहारी     | •••   | १४६म       |
| २५०६            | शंकर             | १३६६         | २४६६       | श्यामविहारी     | मिश्र | 3835       |
| 3055            | शंकर कवि         | १०८५         | 9880       | श्याममनाहर      | •••   | 3385       |
| १६४६            | शंकर कायस्य      | ११४६         | ६७४        | श्यामराम        | 400   | ६६८        |
| २२८३            | शंकरत्रिपाठी     | १२६४         | १७२६       | श्यामराय        | •     | ३०६५ -     |
| १८३४            | शंकरदयाल दरिया   | •            | ४७२        | श्यामलाल        | •••   | 448        |
|                 | वादी             | 3358         | <b>८२७</b> | श्यामलाल        | •••   | ७६३        |
| १८३३            | शंकरपांडे        | 3358         |            | श्यामशरण        | •••   | ६७२        |
| २७७३            | शंकरप्रसाद       | 1848         | }          | श्यामशर्मा      |       | 3850       |
| ४०७             | शंकर मिश्र       | २०८          | l          | श्यामसखा        | •••   | 838        |
| २०७८            | शंकरसहाय         | ११८२         | 1          | श्यामसनेही      | •••   |            |
| २२८४            | शंकरसिंह         | १२६४         |            |                 | मिश्र | 3380       |
| 3538            | शंभूदत्त         | ६४२          |            | त्यामसु द्र     |       | ११४६       |
| 3383            | शंभूनाय          | ७४३          |            | श्यामसु द्रदार  |       |            |
| -               |                  | १२८७         |            | खत्री           | •••   | 383£       |
| 0335            | शंभूनाघ          | 3882         | २८७३       | रयामसु दरला     | ल     | 3520       |
| <del>८</del> २६ | शंभूनाय त्रिपाठी | ७६३          | i .        | रयामसुंदर रर    |       |            |
|                 | शंभूनाय मिश्र    |              | 1          | श्रीकवि         |       | स०६        |
|                 | शंभूनाघ मिश्र    |              |            | श्रीकृष्ण       | _     | るが亡の       |
| ३५२             | शंभूनाथ सोलंकी   | ४८२          | २१३४       | श्रीकृष्यचैतन्य | देव   | 3226       |

| ३५७४    |                | मिश्रवन्धुविनाद् । |             |       |           |       | नामावली |
|---------|----------------|--------------------|-------------|-------|-----------|-------|---------|
| नम्बर   | नाम            |                    | पृष्ठ       | नम्बर | नाम       | ŧ     | 58      |
| ३४७     | श्रीकृष्ण भट्ट | •••                | 380         | २५७३  | सकलनारायन |       | १३६६    |
| ४७३     | श्रीगोविंद     | •••                | ४४४         | न्दइ  | सखीशरण    |       | ৩=३     |
| १२७६    | श्रीगोविं द    | •••                | १००२        | १०१८  | सखीसुख    |       | 223     |
| , ঽ ৼ ७ | श्रीधर         | •••                | ४०५         | ३००२  | सगुनचंद   |       | 388=    |
| ४१२     | श्रीधर         | •••                | ४६३         | 3888  | सगुनदास   | •••   | ११४६    |
| ६०३     | श्रीधर         | •••                | <b>म</b> २१ |       | सतीदास    |       | १०६४    |
| ४४३     | श्रीधर         | •••                | 480         | २४८३  | सतीदास    | • • • | १३६४    |
| १३२४२   | श्रीधर         | • • •              | 854         | १७३४  | सतीप्रसाद | • • • | १०६६    |
| 3326    | श्रीधर पाठक    | •••                | १३४२        | १७३४  | सतीराम    |       | १०६६    |
| •       | श्रीधरस्वामी   | •••                | ३०६५        | २७६२  | सत्यदेव   | •••   | १४६४    |

दर्द

3380

१२४६

६२७

४५४

३५१

3588

१०६४

६५६

843

३३२

२०६

१३०३

३६७

243

435

६४६ श्रीनाथजी

२१७४ श्रीनिवासदास

४७४ श्रीपति भट्ट

१२३२ श्रीलाल गुजराती

७३ श्रीसेवकज्

८० श्रीभट

२२८४ श्रीमति

१७३२ श्रीराम

१२०८ श्रीसर्य

३१४ श्रीहठ

**२३३७** श्रीहप<sup>°</sup>

४२४ सकल

१४४ श्रीहितरूप

३३७ श्रुतगोपाल

१६११ श्रीनिवास

६४३ श्रीपति

२६०८ सत्यनारायण

३००३ सत्यवत

२८७३

सत्यनारायण

३००४ सत्यानंद जोशी

३००१ सत्यानंद संन्यासी

३२० सदलवच्छ

१११७ सद्तामिश्र

२८३ सदानंद

१७३६ सदाराम

४१२ सदाशिव

म३म सनेहीराम

२४०४ सन्तृलाल

१७३७ सवलनी

१७३८ सवलश्याम

१३३० सवलस्याम

३६० सवलसिंह

३८८ सदानंददास

9855

3820

3882

1882

18,82

४७२

६१२

848

404

9088

५०६ ७६५

१३५३

3068

५०६६

9090

888

| नम्बर      | नाम             |              | पृष्ठ       | नम्बर        | नाम          |       | पृष्   |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------|--------|
| 487        | सवसुख           | •••          | ६१३         | নহদ          | सहचरिशरण     | • • • | , ৩ন্দ |
|            | सवसुख           | •••          | 883         | - २७४१       | सहचरिशरण     |       | ` 388¤ |
| १६४        | सवितादत्त       | • • •        | <b>দ</b> ৪३ | २१८२         | सहजराम       | •••   | १२६४   |
| <b>380</b> | सभाचंद          | •••          | ४७४         | 83           | सहजसुंदर     | • • • | ३५४    |
| १०८७       | समनेश           | •••          | <b>न</b> ६४ | म्हर         | सहजोवाई      |       | তমহ    |
| २४३४       | समाधान          | •••          | १३४८        | १०७३         | सहदेव        | • • • | = 8 3  |
| ३७३६       | समीरल           | •••          | ३०६६        | <b>४</b> न्ह | सहीराम       | •••   | ४४६    |
| 9080       | समुद्र          | ***          | १०६६        | ξ            | साई दानचार   | ण     | २२२    |
| 3335       | सम्मन           | •••          | 308         | 332म         | सागर         |       | . ६२६  |
| 3508       | सरदार           | •••          | 3335        | १२१४         | सागरदान चार  | रण    | ६५३    |
| 218        | सरदारासि ह      | • • •        | ७६०         | 3055         | साजनराव      |       | 268    |
| २८११       | सरयूप्रसाद्त्रा | चारी         | 3888        | १२७७         | साधर         | •••   | 3005   |
|            | सरयूप्रसाद      |              |             | ३७४५         | साधुराम      | •••   | १०६७   |
|            | यस्थ            |              | १३७४        | २४६४         | साधुशरणप्रसा | द     | १३६१   |
| ७३६        | सरयूराम पंडित   | <del>त</del> | ०४०         | २३१०         | साधागिरि     | •••   | १२६६   |
| 3083       | सरसदास          | •••          | १०६७        | २३६४         | साधाराम      | •••   | १३४१   |
| ३६१        | सरसदास गोर      | खामी         | ४००         | २४२६         | साधोसिंह मह  | ाराजा | १३५७   |
| १७४२       | सरसराम          | •••          | १०६७        | ४६८          | सामंत        | •••   | ४४६    |
| ३४१६       | सरस्वतीदेवी     | •••          | 3830        | दरद          | सारंग        | •••   | ७६३    |
| 3280       | सरूपदास .       | •••          | ११३७        |              | सालिक        | •••   | 3558   |
| १७४३       | सरूपदास         | •••          | १०६७        | ,            | सालिग्राम    | •••   | 388#   |
|            | सरूपदास         | •••          | १०६७        |              | सावंतसिंह    |       | ७५७    |
|            | सर्वजीत         |              | ३६१         | -            | सावित्रीदेवी |       | १४६८   |
| २७१३       |                 |              | 3885        | १७४६         |              |       | १०६७   |
| 3338       | सर्वसुखशरण      | •••          |             |              |              |       | 3005   |
| ३८६३       | सवाईराम         | •••          | ११३७        | ३६४          | साहेव        | ***   | ३०७    |
|            | •               |              |             |              |              |       |        |

| नम्बर | नाम             |     | पृष्ट       |   | नम्बर         | नाम           |          | न्रष्ट       |
|-------|-----------------|-----|-------------|---|---------------|---------------|----------|--------------|
| ३४४६  | संतकवि रीवां .  | ••  | १३६म        |   | २८१३          | हनुमानप्रसाद  | वैश्य    | १४७६         |
| ७६३   | संतजीव .        | ••  | ७४२         |   | २२२३          | हनुमंत        | •••      | १२८६         |
| २४६   | संतदास .        | ••  | ४२३         |   | २.६६२         | हनुमंत        | • • • •  | 3858         |
| 585   | संतदास .        | ••  | <b>525</b>  |   | २२६१          | हनुमंतिसंह    | •••      | १२६५         |
| 485   | संतन दुवे .     | ••  | <b>*=</b> 3 |   | २४६६          | हनुमंतिसंह कु | ुँ<br>वर | 9389         |
| ४४३   | संतन पांडे .    | ••  | ধ্দণ        |   | 230           | हमीरदान       | •••      | ত্থন         |
| २४८७  | संतबस्य भाट .   | ••  | १३६६        |   | २४२           | हरखचंद        | •••      | 833          |
| 3008  | संतराम .        | ••  | 3388        |   | ४१३           | हरखचंद        | •••      | ४६२          |
| 3530  | संतसिंह .       | ••  | 3008        |   | २२६२          | हरखनाथ का     | • • •    | १२६१         |
| १७६३  | संतोष वैद्य .   | ••  | 3908        |   | १७६७          | हरतालिकाप्रस  | ाद       | 9000         |
| १मरम  | संतोषसिंह .     | ••  | 3333        |   | १७६८          | हरदयाल        | •••      | 9000         |
|       |                 | ••  | 3885        |   | २४०७          | हरदेववर्श     | •••      | १३४३         |
| ,     |                 |     | 3345        |   | २३१३          | हरदेवबख्श     | · • •    | 3358         |
|       | •               |     | १०६६        |   | 3382          | हरदेव वनिया   | •••      | 353          |
| 3385  | स्वरूपमान .     | ••  | १४८         |   | <u> ج</u> لاه | हरनारायण      | •••      | ७७६          |
| १७६५  | हकीम फरासीस     |     | 3068        |   | १७६१          | हरराज         | •••      | 3000         |
| -     | हजारीलाल .      |     |             |   | ३०८६          | हरलाल         | • • •    | <b>≖</b> € 8 |
| २४मम  | हजारीलाल त्रिवे | दी  | १३६६        |   | ३२६४          | हरसहाय भाट    |          | ३००६         |
| ६८२   | हठी .           |     | <b>द्ध</b>  |   | -             | हरसहायलाल     | •••      | 3388         |
| २१=४  | हनुमान .        | ••  | १२६म        |   |               | हरिश्राचार्य  | • • •    | ११४६         |
| २१४४  | हनुमानदास .     | • • | १२१म        | - | <b>म</b> ४३   | हरिकवि        | •••      | ७६८          |
| २१६६  | हनुमानदीन मिश   | प्र | १२२३        |   |               | हरिकृष्ण      |          | 1820         |
| १७६६  | हनुमानप्रसाद    |     |             |   |               | हरिकेश .      |          | ६६४          |
|       | कायस्य          |     | १०६६        |   |               |               | • •      | १४१          |
| २म२१  | हनुमानप्रसाद    |     |             |   |               |               | ••       | ७६०          |
|       | तेवारी          | •   | 3800        | 1 | १६२३          | हरिचरनसिंह .  | 7        | <b>४३</b> ६  |

| परिशिष | g ]              | कवि-न               | ामावली ।                    | ३५७६  |
|--------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| नम्बर  | नाम              | प्रष्ठ              | नम्बर नाम                   | पृष्ठ |
|        | हरिचंद           | ४६२                 | ७४ हरिवंसग्रली              | ३३३   |
|        | ेहरिचंद          | 3000                | 0.0                         | ४३०   |
|        | हरिजन            | ११२                 | ६३४ हरिबंसराय               | म३६   |
|        | हरिजन            | ११४३                | २०१० हरिभक्तसिंह राजा       | 3348  |
|        | हरिजीरानी        | 333                 | १७७२ हरिभानु                | 3000  |
| *      | हरिजीवन          | 3000                | १७०३ हरिया                  | 3000  |
|        | हरिजू            | ७५०                 | १७७४ हरिराम                 | 9000  |
| २७३४   | हरिदत्त त्रिपाठी | 3885                | २३३ हरिरामदास               | ४०१   |
| १६५२   | हरिदत्तिसंह      | 3380                | १०६ हरिराय                  | ३४७   |
|        | हरिंदास          | <b>८५७</b>          | १०३१ हरिलाल                 | 558   |
|        | हरिदास           | १००३                | १७२ हरिशंकर                 | ३८८   |
|        |                  | 3388                | 1                           | ८८०   |
|        | हरिदास           | १२६६                | २१६६ हरिश्चन्द्र भारतेंदु १ | २४७   |
|        |                  | ११७२                | ११४३ हरिसहायगिरि            |       |
| १८४८   | हरिदास पंना      | ११३६                | ३०१० हरिसहायलाल १           | 338   |
|        |                  | ३०२                 | १८६४ हरिसुख १               |       |
|        | हरिनाघ           | ७६६                 | ६३१ हरिसेवक                 | ६२१   |
|        | हरिनाथ           | ७७४                 | ३०१२ हरिहरप्रसाद १          | 338   |
|        | हरिनाध भा        | <b>≈</b> ७ <i>६</i> | २७१८ हरिहरलालजी             |       |
|        | हरिनाम           | ४०८                 | गोस्वामी ६१                 | ३५६   |
| २५६१   | हरिपालसिंह       | 2800                | १२७६ हरीदास १०              | ૦૦ર્  |

≕७७

3356

3330

... ६३४

... ३३६६

२१६७ हरीदास भट

३७७ हरीराम

२८२२ हरीराम

६४२ हरीसिंह

र २६ हरीहर

... १२२३

203

1891

**=36** 

=3.V

१००० हरिप्रसाद

१६३० हरिप्रसाद

११३६ हरिवहाभ

२३१४ हरिविलास

१६०७ हरित्रसाद पंना ...

| प्रत्य               |             | <b>ब्रह</b> | ग्रन्थ                 |         | ब्रह         |
|----------------------|-------------|-------------|------------------------|---------|--------------|
| त्रादर्श हिन्दूरमणी  | 8           | 308         | कवित्तरनाकर            | •••     | ४३३          |
| श्रादिवानी           | •••         | ३४१         | कविप्रिया              | ,       | 386          |
| <b>ऋादिरामाय</b> ण   | 9           | ०६६         | कविविनाद               | •••     | ं ५६१        |
| त्रानन्द्चमन         | •••         | ६३३         | कवीन्द्रकल्पत्तता      |         | ४२३          |
| श्रानन्दरघुनन्दन     | •••         | ६३०         | कादम्बरी               | , • • • | <b>=</b> ==  |
| त्रानन्दाम्बुनिधि    | 3           | 330         | काव्य श्रीर लेकिशिदा   | •••     | १४६७         |
| इन्दिरा १३           | २१ व १      | ३६६         | काव्यकलाधर             | • • •   | ७१०          |
| इन्द्रावती           | •••         | ७२४         | कान्यनिर्णय            | • • •   | ६८६          |
| इवा                  | 3           | २७४         | काव्यप्रभाकर           | •••     | <b>33</b> 28 |
| इरक्नामा             | ***         | <b>=</b> 28 | कान्यरसायन             | •••     | . ५६६        |
| उमरावकोष             | • • •       | £3=         | काव्यविजास             | •••     | १म३          |
| उल्टर्वासी           | ,•••        | २४२         | काव्यसरोज              | •••     | ६२७          |
| ऊषाहरण               | ··· 9       | o 도용        | किशोरसंप्रह            | •••     | 830          |
| ऋग्वेदभाष्य          | ٠ ٩         | 808         | कुमारपाजचरित्र         | • • •   | २३४          |
| ऋग्वेदादि भाष्यभूमिक | त ३         | 308         | कुशलविलास              | •••     | ४६६          |
| ऋतुवर्णन             | 3           | 030         | कुंडलिया गिरिधर की     | •••     | ७२२          |
| एकान्तवासी योगी      | 9           | ३४२         | कृप्णगीतावली           | •••     | ३०१          |
| श्रंगदर्पण           | •••         | ७०५         | कृष्णचरित्र            | •••.    | 3582         |
| कजलीकादम्यिनी        | ٠ ء         | ३०८         | कृष्णायन               | •••,    |              |
| क्मरहीनखां हुसास     | •••         | ६४८         | केटोकृतान्त            | •••     | 3242         |
| कितयुगप्रभाव नाटक    | 3           | ३२४         | च्चित्रयकुलतिमिरप्रकाश | •••     | 1381         |
| कितराज की सभा        | 3           | २०७         |                        | • • •   | ६६३          |
| करूपना का श्रानन्द   |             | ४८४         |                        | ***     | 3500         |
| कविकुलकल्पतरु        |             | ४१७         | ,                      | ••• ,   |              |
| कविकुलकंडाभरण        | . • • • • • | 1           |                        |         | १३०७<br>१३०७ |
| कवितावली रामायण      | •••         | ३०४         | गारफ़ील्ड              | • • •   | 100-         |

| अन्य                 |          | पृष्ठ       | ग्रन्थ                  | <b>দু</b> ম্ভ |
|----------------------|----------|-------------|-------------------------|---------------|
| गीतावसीरामायग्       | •••      | ३०६         | छन्दलावनी               | 1080          |
| गुटका                | •••      | 3338        | छन्दविचार               | १२७           |
| गुल्जारचमन           |          | ६३३         | छुन्द्रशतक              | १३६           |
| गोरखसार              | •••      | २४३         | छन्दोर्णव पिंगख         | ६५६           |
| गोराबादल की कथ       | ·        | 888         | जगद्विनाद               | १६१           |
| गोविन्दचन्द्रिका     | •••      | सम्         | जनकफुलवाड़ी             | १२६१          |
| गौरीकोष              | •••      | १२७२        | जमुनालहरी               | १७३           |
| गंगासूषण             | • • •    | १२२४        | जया                     | 1208          |
| गंगालहरी             | •••      | १६४         | जरासिंधवध               | १०६=          |
| प्रम्थसाहव           | •••      | २४८         | जसवन्त <b>जसो</b> भूषगा | १३६२          |
| वराकघटना             | •••      | 384=        | जातिवितास               | ४६६           |
| चतुरचंचला            |          | १३४१        | जानकीमंगल               | ३०५           |
| चन्दछन्दवरनन की      | महिमा    | 340         | जापानदर्पण              | 3800          |
| चन्द्रकला भानुकुमा   | र नाटक   | १३७म        | जासूस                   | 9389          |
| चन्द्रकान्ता         | • • •    | १३८४        | जुगुलरसमाधुरी           | ह०७           |
| चन्द्रसेन            | •••      | १२०७        | जैमिनिपुराण             | ७४०           |
| ,चन्द्रावली          | •••      | १२४म        | जंगनामा                 | 480           |
| चरणचन्द्रिका         | •••      | <b>म</b> ४३ | टाड का जीवनचरित्र       | ૧૩૪૪          |
| चित्रचन्द्रिका       | •••      | ६८६         | टाड राजस्थान पर टि      | यणी १३४४      |
| चित्रावली            | •••      | 803         | टिकेतरायप्रकाश          | ====          |
| चीनदर्पण             | •••      | 8800        | टीका कविप्रिया          | vico          |
| चीन में तेरहमास      |          | १३६२        | <b>ठगवृत्तान्तमाला</b>  | १३१७          |
| चेारासी वैप्णवेां की | वार्त्ती | ३४म         | ठाकुरशतक                | ७२७           |
| ञ्जप्रकाश            |          | ४६२         | ठेठ हिन्दी का ठाठ       | १३=१          |
| <b>छ्</b> त्रसालदशक  | •••      | 438         | ढिंगलकोष                | 1989          |
| छन्दछपनी             | ***      | 382         | तांतियाभीज              | 12=2          |
|                      | •        |             |                         |               |

| ग्रन्थ                   | ন্তিপ্ত    | भ्रन्थ                | पृष्ठ      |
|--------------------------|------------|-----------------------|------------|
| तिल शतक                  | ₹80        | नीतिनिचोड़            | 9898       |
| तृप्यन्ताम्              | १३२४       | नीलदेवी               | 3581       |
| द्यानन्दजीवनी            | 3888       | न्रकचन्दा             |            |
| दलेलप्रकाश               | म्हह       | नैपाल का इतिहास       | १३८३       |
| दशमस्कन्ध भाषा           | ৪দ३        | नैपोलियन का जीवन      | चरित्र १२७ |
| दानलीला                  | २७७        |                       | व १३२०     |
| दुर्गा भाषा ,            | १०२१       | नेषध भाषा             | ৩২২        |
| दुर्गेशनन्दिनी           | १२४४       | पन्नीविलास ,          | ४१ म व १६२ |
| देवचरित्र                | ५६६        | पजनेसप्रकाश           | 9900       |
| देवमायाप्रपंच नाटक       | ५६६        | पदमावती               | १२०७       |
| देवी उपन्यास             | १३८३       |                       | ६४३        |
| दें। सो वावन वैष्णवों की | वार्ता ३४= | पदावली २              | ४६ व १०८८  |
| दोहावली                  | ३०६        | पदावली रामायण         | ३०४        |
| धस्म-पद                  | ४७=        | पद्माभरण              |            |
| धर्म्भ श्रोर विज्ञान     | 380%       |                       | २८६        |
| धाराधर धावन              | १३७=       | पक्षा राज्य का इतिहास |            |
| नखशिख                    | १३२६       | परिहारों का इतिहास    |            |
| नखशिख (शंभुनाघ)          | ४म२        | पानीपत                |            |
| नखशिख वलद्रभ कृत         | ३६६        | पापविमोचन             | १३४८       |
| नरसी जी का मायरा         | २६म        | पारिजातहरण            |            |
| नरेन्द्रभूपण             | =६४        | पार्श्वपुराण          | ६५१        |
| नवरस तरंग                | = = = =    | पीपाप्रकाश            | ५१०३       |
| नहुष नाटक                | 3550       | पुलीसवृत्तान्तमाला    |            |
| नाटक-समयसार              | 335        | प्ना में हलचल         | 185.       |
| नासकेतोपाच्यान           | 833        | पृथ्वीराज रासे।       | २२८        |
| निबन्ध माला              | ५०४ ।      | प्रताप कुँवरि रसावली  | 1351       |

| अन्ध                    |       | पृष्ठ       | ् ग्रन्थ           | •       | पृष्ठ       |
|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------|-------------|
| प्रबोधपचासा             | 1     | १६४         | बरवै नायिका भेद    | •••     | . ३७३       |
| प्रसिला                 | 9     | २७४         | बागमनाहर           | •••,    | ६१५         |
| प्रयागप्रदर्शिनी से लाभ | . 9   | ४२२         | वाग्विलास          |         | ११०३        |
| प्रवचनसार               | •••   | ६३६         | बात की करामात      | •••     | १३२०        |
| भवासी                   | 9     | ४६३         | वानी               | •••     | <b>ニ</b> そそ |
| <b>प्रहलादचरित्र</b>    | 9     | २६४         | वानी गदाधर की      | •••     | 498         |
| प्राकृत विचार           | 9     | १२६४        | वानी दादू जी की    | •••     | ३४६         |
| प्राचीन लिपिमाला        | 9     | १३४४        | बाप्पा रावल        | •••     | १२८१        |
| प्रेम                   | •••   | १४६७        | बामा मनरंजन ६      | २६ व    | 3338        |
| प्रेम चन्द्रिका         | • • • | ४६६         | बारहमासा १०        | १७ व    | 9080        |
| प्रेमतरंग               | • • • | <b>५</b> ६६ | बालसुकुन्दलीला     | •••     | ४८५         |
| ञेमप्रलाप               |       | १२४८        | बालाविचार          | •••     | १४६१        |
| प्रेसवाटिका             | •••   | ३८२         | वालोपदेश           | •••     | 3800        |
| प्रेमयोगिनी             | •••   | १२४८        | विदुरप्रजागर       | •••     | ६६७         |
| प्रेमरल                 | •••   | १३३४        | बिरहवारीश          | •••     | ८५३         |
| <b>प्रेमसागर</b>        | •••   | 833         | विश्रामसागर        | * * *   | 3353        |
| फ़तेहप्रकाश             | •••   | ४३७         | वीबीहमीदा          | •••     | 3823        |
| फ़ाज़िल अली-प्रकाश      | •••   | ५२७         | वीरवल              | •••     | १२४३        |
| फ़ाहियान भाषा           | ***   | १४०२        | वीरवलिवनाद         | •••     | १३७७        |
| फ़िसाने चमन             | •••   | 3080        | वीसल देव रासे।     | •••     | २३७         |
| फूलों का गुच्छा         |       | १४५७        | वृद्धा वर          | •••     | 8508        |
| <b>वबेलवंशवर्णन</b>     |       | 3353        | वृहे का व्याह      |         | 3822        |
|                         |       | २५६         | वृंदी राज चरितावली | •••     | १४२६        |
| •                       |       | 388         | वृद्ध त्रिलाप      |         | ३ई०स        |
| वरनियर की भारतयात्र     |       |             | वृहत्त्रनितामूपण   |         | 1150        |
| दरवे नखशिख              | ***   | 2205        | वैतालपचीसी         | ಆ ಅ 🎞 🤅 | व ७७६       |

|  | • • | • |  |
|--|-----|---|--|
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |
|  |     |   |  |

| 4                   |              |                           |             |
|---------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| प्रन्थ              | মূম্ব        | प्रन्थ                    | प्रष्ठ.     |
| मेगास्थिनीज् का भा  | रतवर्षीय     | रसवृष्टि                  | = 70        |
| विवरण               | १४८४         | रसर्थं गार                | = ७६        |
| मेवाड़ का इतिहास    | 9389         | रसिकप्रिया                | ३१०         |
| मैं श्रौर मेरा दादा | ૧૨૪૧         | रसिकमोहन                  | 680         |
| यमलोक की यात्रा     | १२७३         | रसिकविलास .               | ७३२         |
| ययुर्वेद भाष्य      | ३३७६         | रसिकरसाल                  | ७३६         |
| युगुलांगुलीय        | १३२४         | रागगोविन्द ,              | २६=         |
| योगवाशिष्ठ          | ૧૨૧૨         | रागमाला                   | ३४४         |
| रघुराजविलास         | 9990         | रागरत्नाकर                | ५६६         |
| रणजीतिसे ह का जी    | विनचरित १४२१ | रागसागरोद्भव .            | 9080        |
| रणधीर प्रममोहनी     | े ३२४६       | राजनीति                   |             |
| रतनहजारा            | ২৩৪          | राजपट्टन                  |             |
| रतावली              | ११४७         | राजपूतवीरता               | १४६३        |
| रसकङ्घोल            | ६०४          | राजस्त्नाकर               | 490         |
| रसचन्द्रोदय         | ২নন          | राजसिंह                   | १३२४        |
| रसतरंग              | १२०४         | राजस्थान केसरी नाटक       | १२=१        |
| रसनिवास             | =६३          |                           | . 3338      |
| रसपीयूपनिधि         | ૭૦૪          | राठार राजाग्रां की ख्याति | <i>₹</i> ₹₹ |
| रसप्रवेष            | ७०८          | राधारातक                  | ⊏६६         |
| रसरतन               | ४११          | रामचन्द्रभूपण             | . ११६६      |
| रसरहाकर             | =७४          | रामचन्द्र शिखनख           | . ६८२       |
| रसरहस्य             | १२०          | रामचन्द्रिका              | . ३६०       |
| रसराज               | 888          | रामचरितमानल               | -           |
| रसवाटिका            | ६४०५         | रामदास स्वामी की जीवन     |             |
| रसविनाद ,           | =६३          | रामरसायन                  |             |
| रसविखास             | ४६६ व ८७१    | रामरावण्युद्ध             | . 450       |
|                     |              |                           |             |

| प्रत्य                    |       | Sa          | <b>ত্ৰন্য</b>              |      | ÄÂ    |
|---------------------------|-------|-------------|----------------------------|------|-------|
| वंगविजेता                 | •••   | १२४४        | भाषाभरण                    |      |       |
| वंगाल का इतिहास           |       |             |                            |      | ४६३   |
|                           |       | ७३७         | भुवनेशभूपण                 |      |       |
| _                         |       | १२०१        | भूषणग्रंथावली .            |      |       |
| व्रजलीला                  | •••   | ६६४         |                            |      | 9398  |
| भक्तनामावली               | •••   | ४४७         | अमरगीत २७४                 |      |       |
| भक्तमाल ३                 | ६० व  | 3330        | मनाविनाद                   |      |       |
| भक्तिभवानी                | •••   | 3808        | मरहद्दा नाटक               | ••   | 3500  |
| भरतपूर का युद्ध           | •••   | १३४२        | महाभारत भाषा ५०३           |      |       |
| भर्तृहरि नाटक             | •••   | १४०२        | महाभारत सवलसिंहकृत         |      |       |
| भर्तृहरि नीतिशतक          |       | १३६७        | महावाणी                    | • •  | 880   |
| भवानीवित्तास              |       | <b>५</b> ६६ | महिम्न भाषा                |      | নধ্   |
| भागवत दशम स्कन्ध          | •••   | २३६         | महिलामृदुवाणी .            |      |       |
| भारत श्रारत नाटक          | •••   | १२मम        | मार्डने वर्नेक्युलर लिटरेच |      |       |
| भारत का इतिहास            | •••   | १४६२        | श्राफ़ हिन्दुस्तान         |      | १३१२  |
| भारत के प्रसिद्ध पुरुष    | •••   | 3853        | माधवानल काम कन्दला         |      | ४=२   |
| भारत के देशी राज          | •••   | 3823        |                            | व    | ७७६   |
| भारतदुर्दशा               | •••   | १२४८        | माधवीकंकण                  |      |       |
| भारतश्रमण                 | •••   | १३६१        | मालतीमाधव १३३१             |      |       |
| भारतवर्षं का इतिहास       | •••   | १२७४        | मालविकाग्निमित्र           | • '  | १३३१  |
| भारत विनय                 | • • • | 3838        | मिश्रभाष्य                 |      | १३३६  |
| भारत साभाग्य नाटक         | •••   | १३०७        | सुद्राराचस                 |      | १२४म  |
| ,                         | व     | १३०म        | मूतानेणसी की ख्याति        | •    | ***   |
| भारतेन्दु हरिश्चंद्र की ज | विनी  | १३२७        | मृगयारातक                  | . ?  | 330   |
| भारतोब्रतिसे।पान          | ***   | 1800        | मृगावती                    |      | ၁နိုင |
| भावविलास                  | •••   | <b>१६६</b>  | मृच्ड्रकटिक                | , \$ | 231   |
|                           |       |             |                            |      |       |

| <b>ग्र</b> न्थ        | . पृष्ठ | ं ग्रन्थ े            | . पृष्ट    |
|-----------------------|---------|-----------------------|------------|
| शिव तांडव भाषा .      | १२=४    | सत्सई रहीम            | ३७३        |
| शिवपुराण              | १११२    | सनेहसागर              | ६६४        |
| शिवराजभूपण .          | 438     | सवद दादू              | ३४६        |
| शिवंशम्भु का चिट्ठा , | १३८४    | समन्तसार              | 777        |
| शिवसिं हसरोज          | १२७४    | समयप्रवन्ध            | ३४२ व ७१६  |
| शिवा वावनी            | 498     | समरसार                | নধত        |
| श्रंगारचरित्र         | দংহ     | सरसरस                 | 9082       |
| श्रं गारदर्पण         | १२६६    | सरोजिनी               | १२७३       |
| श्रं गारनिर्णय .      | ६८६     | सहजेाप्रकारा          | ৩৯২        |
| श्रं गाररसमंडन .      | ३२८     | साखी                  | २४१        |
| श्टंगारलतिका .        | १०८१    | सामयिक पत्रों का इं   | तिहास १३८६ |
| ऋंगारसत्सई .          | ६७३     | सारसंग्रह             | રૂંદ હ     |
| श्रं गारसारभ .        | ধঽ৩     | साहित्यरत्नाकर        | १३೯०       |
| श्वंगारसंग्रह         | १११३    | साहित्यलहरी           | २७०        |
|                       | १४०६    | साहित्यसुधानिधि       | · #0 %     |
| श्रीरामचन्द्र नखशिख . | १३१=    | साहित्यसुधासागर       | ११६३       |
| श्री हजुरानरी कथा .   | ६५५     | सिक्व युद्ध           | ૧૬૪૨       |
| पट ऋतु ६४१            | व १११२  | सिरोही का इतिहास      | 3588       |
| सतीविलास              | . 9998  | सि गारसागर            | ६४३        |
|                       | १२४=    | सीताचरित्र            | કુક્ષ્ટદ્  |
|                       | ૧૧૯૪    | सुखसागरतरंग<br>-      | स्वह       |
| _                     | ६२३     | सुजानचरित्र           | उद्ह       |
|                       | ६१३     | सुजानस्म् <u>खा</u> न | ३=>        |
|                       | ২নত     | सुवानविनाद            | ୪୧୧        |
|                       | 862     | सुजानलागर             | <b>E</b>   |
| सन्सई भूपति           | ६६१     | चुड़ामाचरित्र         |            |

| प्रन्थ            |                    | <b>रह</b>   | ग्रन्थ                     | पृष्ट          |
|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| रामविलास रामायण   |                    | १३म         | विहारचमन                   | . ६३३          |
| रामसत्सई          | •••                | ३०६         |                            | . 390          |
| रामस्वयम्बर       | 9                  | 330         | ,                          | 3808           |
| रामायण १          | १६४ व १            | ३७६         | वीरवालक                    | 3808           |
| रामायण खीची कृत   | 1                  | <i>१</i> ४८ |                            | . १३८४         |
| रामाश्वमेध        | <b>४६१</b> व       | <b>-49</b>  | वीरोहास                    | . १३१६         |
| रावणदिग्विजय      | 9                  | २२०         | वृत्तविचार                 | . ४२७          |
| रास पंचाध्यायी    |                    | १८३         | वृन्द सत्सई                |                |
| रिपवान विंकल      | 93                 | ३८४         | वृहद् व्यंग्यार्थचन्द्रिका | 3.920          |
| रुक्मिणीपरिण्य    | १४७ व १ १          | 330         | वेनिस का बांका १३२०        | व १३८४         |
| स्ठीरानी          | 9:                 | २४३         | वैदिकी हिंसा हिंसा न       | 4              |
| रूस-जापान युद्ध   | 93                 | \$83        | भवति १२१                   | 3 <b>द—</b> 88 |
| रंगतरंग           | 90                 | 530         | वैराग्यसागर                | . ૬૪૨          |
| लखनक की नवाबी     | 98                 | 300         | वंशभास्कर ़                | . 884          |
| ललित-ललाम         | 8                  | 3=8         |                            | . १११३         |
| लालित्यलता        | ى                  | 530         | व्यंग्यार्थकोसुदी          | . ६८२          |
| लंका-कांड         | 93                 | १६८         | व्यापारिक काप              | 9800           |
| वर्तमाल           | ٠ ۶                | २३          | शकुन्तला नाटक ४४४ व        | 330=           |
| वाल्मीकीय रामायण  | <b>्</b> श्लोकार्थ |             |                            | . मण्ड         |
| प्रकाश            | 8                  | ०२          | शत प्रश्नोत्तरी 🕟 🔐        | . 58E          |
| विक्टोरियाचरित्र  | 45                 | ७७          | शन्द्रसायन                 | ४६६            |
| विक्रम विरदावली   | =                  | :६६         |                            | १२०७           |
| विक्रमसत्सई       | 2                  | :६६         | •                          | . २३६          |
| विजयमुक्तावली     | ٠ ٠                | ७३          |                            | 3383           |
| विद्वन्मोदतरंगिनी | 8                  | =+          |                            | १३३४           |
| विनयपत्रिका       | ··· 3              | oĘ          | शिखनख                      | 3050           |

| ग्रन्थ                  | पृष्ठ   | प्रन्थ             | मृष्ट                                 |
|-------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|
| शिव तांडव भाषा          | १२८४    | सत्सई रहीम         | ३७३                                   |
| शिवपुराग्।              | १११२    | सनेहसागर           | ६६४                                   |
| शिवराजभूषण              | 498     | सबद दादू           | ३४६                                   |
| शिवंशम्भु का चिट्ठा     | , १३८४  | समन्तसार           | २२२                                   |
| शिवसिं हसरोज            | १२७४    | समयप्रवन्ध         | ३४२ व ७१६                             |
| शिवा वावनी              | ২१৪     | समरसार             | ≒४७                                   |
| श्रंगारचरित्र           | দধ্হ    | सरसरस              | १०१२                                  |
| श्रंगारदर्पण            | १२६६    | सरोजिनी            | ,ं १२७३                               |
| श्टंगारनिर्ण्य          | ६८६     | सहजे।प्रकारा       | ৬=২                                   |
| श्र गाररसमंडन           | ३२८     | साखी               | २४१                                   |
| श्टंगारलतिका            | १०८१    | सामयिक पत्रों का इ | तेहास १३८१                            |
| ऋंगारसत्सई              | 809     | सारसंग्रह          | ३१७                                   |
| <sub>१ट</sub> ंगारसैारभ | ५३७     | साहित्यरत्नाकर     | १२००                                  |
| श्रंगारसंग्रह           | १११३    | साहित्यलहरी        | २७०                                   |
| शंकराचार्य              | , १४०६  | साहित्यसुधानिधि    | · #0\$                                |
| श्रीरामचन्द्र नखशिख     | १३१=    | साहित्यसुधासागर    | ११६३                                  |
| श्री हजूरानरी कथा       | 844     | सिक्ख युद्ध        | ૧૨૪૨                                  |
|                         | ४व १११३ | सिरोही का इतिहास   | કર્જક                                 |
| सतीविलास                | 3338    | स्तिं गारसागर      | ६૪૩ .                                 |
| सत्य हरिश्चन्द्र        | १२४=    | सीताचरित्र         | १४०६                                  |
| सत्यार्थप्रकाश          | ૧૧૭૪    | सुख़सागरतरंग       | १६१                                   |
| सत्योपाग्यान            | ६२३     | सुजानचरित्र        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| सत्सई कृप्ण             | ६४३     | <b>सुजानरसंखान</b> | ३=२                                   |
| सत्सई चन्द              | ধ্নত    | मुजानविनाद         | 444                                   |
| सत्सई विहारी            | 80=     | सुजानमागर          | 24. E 22                              |
| सत्सई भूपति             | ६६५     | सुदामाचरित्र       | ३२६                                   |
|                         |         |                    |                                       |

| प्रस्थ पृष्ठ प्रस्थ पृष्ठ  रामिवलास रामायण १३६ विद्यान्यमन १३३  रामस्वयम्बर १९३० वीरचत्राणी १४०६  रामायण १२६४ व १३७६ वीरचत्राणी १४०६  रामायण खीची कृत ७४४ वीरचेहास १३६४  रामाधमेध १६१ व ६४१  रावणिदिग्वजय १२२० वित्राचिचार १३९६  रावणिदिग्वजय १२२० वृत्तिवचार १२७६  रास पंचाध्यायी २६१ व हुद् व्यंग्यार्थचन्द्रिका १९२०  रास पंचाध्यायी २६१ व हुद् व्यंग्यार्थचन्द्रिका १९२०  रास पंचाध्यायी २६१ व हुद् व्यंग्यार्थचन्द्रिका १९२०  रिपवान विंकल १३६२ वृहद् व्यंग्यार्थचन्द्रिका १९२०  रिपवान विंकल १३६२ वृहद् व्यंग्यार्थचन्द्रिका १९२०  वेनिस का बांका १३२० व १३६२  रंगतरंग १२६२ वेराग्यसागर ६४२  वेराग्यसागर ६४२  वंराग्यसागर ६४२  वंराग्यवलास १९१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| रामस्त्रयम्बर १९६ विज्ञानगीता १९० वीरचत्राणी १४०६ रामायण१२६४ व १३७६ वीरचत्राणी १४०६ रामायण खीची कृत ७४४ वीरेन्द्र वीर १३८४ रामाधमेघ ४६१ व ८४१ वीरोहास १३९६ रावणिदिग्वजय १२२० वृत्तविचार ४२७ रास पंचाध्यायी २८१ वृत्त्व सत्सई ४४६ वृत्त्व सत्त्व स्व १४६ वृत्त्व सत्सई ४४६ वृत्त्व सत्स्व कृत्व सत्स्व स्व वृत्त्व सत्य वृत्त्व सत्य वृत्त्व सत्त्व स्व वृत्त्व सत्त्व स्व वृत्त्व सत्त्व स्व वृत्त्व सत्त्व स्व वृत्त्व स्व स्व सत्त्व स्व वृत्त्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| रामस्वयम्बर १९१० वीरचत्राणी १४०६ रामायण १२६४ व १३७६ वीरवालक १४०६ रामायण खीची कृत ७४४ वीरेन्द्र वीर १३८५ रामाश्वमेघ ४६१ व ८५१ व ८११ वार्माश्वमेघ ४६१ व ८११ वार्माश्वमेघ १२२० रास पंचाध्यायी २८१ वृत्त्विचार ४२७ रास पंचाध्यायी २८१ वृत्त्व सत्सई ४४६ वृत्त्व सत्त्व स्त्राच्य स्त्राच १२४८ वृत्त्व स्त्राच स्त्राच ६४४ वृत्त्व सत्त्व स्त्राच ६६४ वृत्त्व सत्त्व सत्त्व ४५०० वृत्त्व सत्त्व ४४६ वृत्त्व सत्त्व सत्त्व सत्त्व ४४६ वृत्त्व सत्त्व सत् | • |
| रामायण१२६४ व १३७६ वीरवालक १४०६ रामायण खीची कृत ७४४ वीरेन्द्र वीर १३७६ रामाश्वमेध ४६१ व म्४१ वीरोह्यास १३१६ रावणदिग्वजय १२२० वृत्तविचार ४२७ रास पंचाध्यायी २८१ वृन्द सर्लाई ४४६ वृहद् व्यंग्यार्थचिन्द्रिका १९२० वेनिस का बांका १३२० व १३२० वेनिस का बांका १३२० व १३म४ वेदिकी हिंसा हिंसा न स्थित १२४६ वेदिकी हिंसा हिंसा न स्थित १२४६ वेराग्यसागर ६४३ वेराग्यसागर ६४३ वंराग्यसागर ६४३ वंराग्यसागर ६४३ वंराग्यसागर ६४४ वंराग्यसागर ६६४ व्यंग्यविवास १९१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| रामायण१२६४ व १३७६ वीरवालक १४०६ वीरेन्द्र वीर १३८४ रामाश्वमेध ४६१ व म४१ वीरोह्यास १३१६ रावणिदिग्वजय१२० वृत्तविचार ४२७ रास पंचाध्यायी २८१ वृन्द सत्सई ४४६ वृन्द सत्सई ४४६ वृन्द सत्सई १९२० वृन्द सत्सई १०० वृन्द सत्स्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत                                                                                                                                                                                                                          |   |
| रामायण खीची कृत ७४४ वीरेन्द्र वीर १३८६<br>रामाश्वमेध १६१ व म्४१ वीरोह्णास १३१६<br>रावणदिग्वजय १२२० वृत्तविचार ४२७<br>रास पंचाध्यायी २८१ वृन्द सत्सई ४४६<br>रिपवान विंकल १३म४ वृहद् व्यंग्यार्धचन्द्रिका ११२०<br>रुक्तिमणीपरिण्य १४७ व १११० वेनिस का बांका १३२० व १३म४<br>रुक्त-जापान युद्ध १२४३ वेदिकी हिंसा हिंसा न<br>रुक्त-जापान युद्ध १३६२ भवति १२४म—४६<br>रंगतरंग १०६२ वेराग्यसागर ६४१<br>लाखनक की नवाबी १४०० वंशभास्कर ६६४<br>व्यंग्यविलास १९१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| रामाधमेघ १६१ व म् ११ व म् ११ व म ११ व व व ११ व व व १ व व व १ व व व व १ व व व व १ व व व व १ व व व व १ व व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| रास पंचाध्यायी २८१ वृन्द सत्सई ४४६  रिपवान वि'कल १३८४ वृहद् व्यंग्यार्थचिन्द्रिका ११२०  रिक्मिणीपरिण्य १४७ व १९१० वेनिस का बांका १३२० व १३८४  रुठीरानी १२४३ वेदिकी हि'सा हि'सा न  रूस-जापान युद्ध १३६२ भवति १२४६—४६  रंगतरंग १०६२ वेराग्यसागर ६४२  लाखनक की नवाबी १४०० वंशभास्कर ६६४  व्यंग्यविलास १९१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| रिपवान वि'कल १३८४ वृहद् व्यंग्यार्थचिन्द्रका ११२० वेनिस का बांका १३२० व १३८४ वेनिस का बांका १३२० व १३८४ वेनिस का बांका १३२० व १३८४ वेदिकी हि'सा हि'सा न स्वित १२४६ वेराग्यसागर ६४२ वेराग्यसागर ६४४ वंशभास्कर ६६४ व्यंग्यविलास १९१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| स्तिमणीपरिण्य १४७ व १११० व १११० व १३६२<br>स्ठीरानी १२४३ वेदिकी हिंसा हिंसा न<br>स्त-जापान युद्ध १३६२ भवति १२४६—४६<br>रंगतरंग १०६२ वेराग्यसागर ६४२<br>लाखनक की नवाबी १४०० वंशभास्कर ६६४<br>लालित-लालाम ४८६ व्यंग्यविलास १९१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| स्ठीरानी १२४३ वैदिकी हिंसा हिंसा न<br>स्स-जापान युद्ध १३६२ भवति १२४६—४६<br>रंगतरंग १०६२ वैराग्यसागर ६४१<br>लखनऊ की नवाबी १४०० वंशभास्कर ६६४<br>लित-ललाम ४८६ व्यंग्यविलास १९१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , |
| स्ठीरानी १२४३ वैदिकी हिंसा हिंसा न<br>स्व-जापान युद्ध १३६२ भवति १२४६—४६<br>रंगतरंग १०६२ वैराग्यसागर ६४२<br>लखनक की नवाबी १४०० वंशभास्कर ६६४<br>लखित-ललाम ४८६ व्यंग्यविलास १९१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| स्त-जापान युद्ध १३६२ भवति १२४६—४६<br>रंगतरंग १०६२ वैराग्यसागर ६४२<br>लखनक की नवाबी १४०० वंशभास्कर ६६४<br>लिखत-ललाम ४८६ व्यंग्यविलास १९१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| रंगतरंग १०६२ वैराग्यसागर ६४२ :<br>लखनक की नवाबी १४०० वंशभास्कर ६६४ :<br>लिखत-ललाम ४८६ व्याग्यविलास १९१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , |
| लित-ललाम ४८६ व्यंग्यविलास १११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| लित-ललाम ४८६ व्यंग्यविलास १११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| लालित्यलता ७६२ व्यंग्यार्थकोमुदी ६८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| लंका-कांड १३६८ व्यापारिक कीप १४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| वर्तमाल २२३ शकुन्तला नाटक ४४४ व १९७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| वाल्मीकीय रामायण श्लोकार्थ शक्ति चिन्तामणि ५७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| प्रकाश ६०२ शत प्रश्नोत्तरी ३४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| विक्रोरियाचरित्र १३७७ शब्द्रसायन ५६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| विक्रम विरदावली = ६६ शर्मि छा १२०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| विकासत्पर्दे =६६ शारंगधर पद्धति २३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| विजयसकावली १७३ शिकारगाह ११६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| चिट्टमोटनरंगिनी हम्धे शिखा <sup>१३३४</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |
| विनयपत्रिका ३०६ शिखनख १०६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |

| ्र <b>अ</b> न्थ       | . पृष्ठ      | ग्रन्थ              | . पृष्ट    |
|-----------------------|--------------|---------------------|------------|
| शिव तांडव भाषा        | १२८४         | सत्सई रहीम          | ३७३        |
| शिवपुराण              | ं१११२        | सनेहसागर            | ६६४        |
| शिवराजभूषण            | 418          | सबद दादू            | ३४६        |
| शिवंशम्भु का चिट्ठा , | १इम्४        | समन्तसार            | २२२        |
| शिवसिं इसरोज          | १२७४         | समयप्रवन्ध          | ३५२ व ७१६  |
| शिवा बावनी            | 438          | समरसार              | নধত        |
| श्टंगारचरित्र         | <b>म्</b> ४६ | सरसरस               | १०१२       |
| श्रं गारदर्पण         | <b>१२</b> ६१ | सरोजिनी             | १२७३       |
| श्टंगारनिर्णय         | ६म६          | सहजोप्रकाश          | ৩ন২        |
| श्रंगाररसमंडन         | ३२म          | साखी                | २४१        |
| श्टंगारलतिका          | १०८१         | सामयिक पत्रों का इ  | तिहास १३८१ |
| श्रं गारसत्सई         | १७३          | सारसंग्रह           | ३६७        |
| श्रं गारसारभ          | ४३७          | साहित्यरत्नाकर      | १३८०       |
| श्रंगारसंग्रह         | 9992         | साहित्यलहरी         | ২৬০        |
| शंकराचार्यः ,         | १४०६         | साहित्यसुधानिधि     | · = 0 9    |
| श्रीरामचन्द्र नखशिख   | १३१⊏         | साहित्यसुधासागर     | \$982      |
| श्री हजूरानरी कथा     | ६४४          | सिक्ख युद्ध         | ૧૨૪૨       |
| पट ऋतु १४४ व          | 3335         | सिरोही का इतिहास    | 2588       |
| सतीविलास              | 3338         | सिंगारसागर          | ६४३        |
| सत्य हरिश्चन्द्र      | ३२४=         | सीताचरित्र          | १४०६       |
| सत्यार्थप्रकाश        | ११७४         | सुखसागरतरंग         | १६६        |
| सत्योपाग्व्यान        | ६२३          | सुजानचरित्र         | ७६६        |
| सत्सई कृप्ण           | ६१३          | सुजानरसम्यान        | ३,५५       |
| सत्सई चन्द्र          | <i>१</i> =७  | सुजानविनाद          | स्द्र      |
| सत्सई विहारी          | इंटर         | चुज्ञानसागर         | ६२३        |
| सन्सई भूपति           | ६६५          | <b>नुदामा</b> चित्र | ***        |

| ग्र <b>न्य</b>         |       | पृष्ठ        | प्रत्य                | र <b>ह</b> |
|------------------------|-------|--------------|-----------------------|------------|
| सुधानिधि               | •••   | ६६८          | स्वरोदय               | ٠٠٠ ٢٧٠    |
| सुन्दर कान्य           | •••   | 838          | हज़ारा                | 434        |
| युन्दर कांड            | • • • | <b>न्ध</b> ह | हनुमानचालीसा 💮        | ३०४        |
| सुन्दर सर्वेया         | •••   | 838          | हनुमान नाटक           | 9704       |
| सुन्दर सांस्य          | •••   | 888          | हनुमान बाहुक          | ३०४        |
| सुन्दरी सिन्दूर        | •••   | श्रद         | हमारा प्राचीन ज्यातिष | 3800       |
| सुरभी दानलीला          | • • • | <b>८</b> ४६  | हम्मीर कान्य          | २३६ व ६४६  |
| सुशीला देवी            | •••   | 3888         | हम्मीर रासे।          | २३३        |
| सूमसागर                | • • • | ६६म          | हम्मीरहठ              | ફ્રષ્ટ્    |
| सुरसागर                | •••   | २७०          | हरिवंश नाटक           | v=v        |
| सूरसारावली             |       | २७०          | हितचौरासी             | २८४        |
| सूर्यप्रकाश            | •••   | ६७४          | हिततरंगिनी            | ३८८        |
| सोलंकियों का इतिहास    | •••   | १३४४         | हितोपदेश भाषा         | 440        |
| सें। श्रजान का एक सुजा | न     | ३२०७         | हिन्दी केमिस्ट्री     | १४६५       |
| सीन्दर्थलहरी           | •••   | =48          | हिन्दीकोविदरत्नमाला   | १४१६       |
| संगीतसार               | • • • | ३४४          | हिन्दी महाभारत        | १३३४       |
| संजोगिता स्वयम्बर      | •••   | १२५६         | हिन्दी वैज्ञानिक कोप  | 3838       |
| संसारचक                | •••   | १४४८         | हिम्मत वहादुर विरदा   |            |
| संस्कृत कविपञ्च        | •••   | १४०४         | हूयंसान               | १४०२       |
| स्त्रीकर्त्तव्य        | •••   | १४२२         | इंस जवाहिर            | 90€€       |
| स्वतन्त्रता            | • • • | ३इइ४         | ज्ञानस्वरोदय          | २१९ व २१७  |
| स्वदेशसेवा             | •••   | <b>१४६</b> ७ |                       |            |

## परिशिष्ट नम्बर ३

## शुद्धिपत्र ।

| <del>पृष</del> ्ठ       | पंक्ति      | बिखित       | उचित         |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 3023                    | 3           | ढ़ार        | उड़ा         |
| 9080                    | ¥           | संप्रहीत    | संगृहीत      |
| 3308                    | 5           | कवृत्रों    | कवूलो        |
| 3330                    | 2           | सड़े        | वढ़े         |
| 1338                    | 99          | <b>उदाय</b> | ` उदय        |
| 3 3 3 3                 | 33          | ¥           | भू           |
| ११४म                    | 38          | फ़ाजिल      | फ़ाज़िल      |
| ११६४                    | २०          | 9338        | 3833         |
| ११७७                    | २२          | मूख         | मृख          |
| १२१८व ११५               | ०६ १२ व १ म | श्रणी       | श्रेगी       |
| 9955                    | 3 0         | भगद्वनामृत  | भगवद्वचनामृत |
| 3388                    | \$5         | मिटेया      | मिठेवा       |
| १२०३                    | 2           | ना          | जो           |
| <b>\$</b> ₹ <b>\$</b> ₹ | 54          | पारागिक     | पाराशिक      |
| १२१४                    | 33          | सधारण्      | साधारक       |
| <b>१२</b> १म            | 54          | प्य         | पूर्व        |
| १२३७ 🔑                  | शिराभाग     | र्त्तमान    | वर्तमान      |

| 9 <i>4</i> 88 | · f    | मेश्रबन्धुविनाद ।  | [ शुद्धिपत्र     |
|---------------|--------|--------------------|------------------|
| पृष्ठ         | पंक्ति | त्तिखित            | <b>उचित</b>      |
| 3580          | 32     | 3883               | <b>488</b> 4     |
| 1280          | 92     | मज़ाक              | मज़ाक़,          |
| १२४३          | 92     | राजसिंह, (जयपूर)   |                  |
| 9280          |        | वष                 | वर्ष             |
| १२६८          | _      | लख़नऊ              | <b>लखन</b> ऊ     |
| 3200          |        | विलास              | विशाल            |
| ૧ રહે         |        | द्रम्ण             | द्विण            |
| 3503          |        | 3898               | 3038             |
| ,             | ,      | कविता              | जन्म             |
|               | _      | श्रणी              | श्रेगी           |
| 350           |        | संप्रह             | संग्रह           |
| १३२           |        | उट्टैं'            | <del>ਰ</del> ਣੇ* |
| 932           |        | वूंदीके            | ब्दी ,           |
| १३२           |        | नव                 | नव .             |
| 338           | _      | द्रपद              | द्रुप <b>द</b>   |
| 350           |        | वाबु               | ्यावू.           |
| 932           |        | वण्डरिक            | वराडरिक          |
| १३ः           |        | रचनाकाल            | रचना             |
| 33            |        |                    | द्रुस            |
| १३            |        | इस                 | वर्त्तमान        |
| 18            |        | •                  | 2                |
|               | १०३ २  | १<br>मंत्रावली     | मंजावली 💮        |
| 3.5           | 88= 8  | <b>सत्रा</b> वसा . | • •              |
| and straight  |        |                    |                  |

| ांकि      | लिखित      | <b>उचित</b> |
|-----------|------------|-------------|
| ·         | तजक        | ताजिक       |
| . 3       | त्रसे      | रसे         |
| દ્        | मिष्टर     | मिस्टर      |
| ۶<br>د    | २४२७       | २८२७        |
| 34        | १३६४       | ं १६६४      |
| 9         | १८४३       | 3883        |
| 3.8<br>•  | 3585       | 1882        |
| 3.0       | यसी        | सूची        |
|           | ।<br>साहय  | सहाय        |
| <b>२७</b> | पलपति      | दुलपति      |
| 20        | A 61 A 1/2 |             |

पलपति

